Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

क्षेमराज श्रीकृष्णदासेन सम्पादितस्य मुम्बई श्री वेंकटेश्वरस्टीम मुद्रणालयेन प्रकाशितस्य पुनर्मुद्रणम्

## श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणम् THE VIŞŅUDHARMOTTARAPURĀŅAM

देहलीस्थेन प्रो० डा० चारुदेवशास्त्रिणा प्रणीतया भूमिकया सनाधितम् नागशरणसिंह सम्पादितश्लोकानुक्रमण्या च सहितम्



## NAG PUBLISHERS

11 A/U.A. (POST OFFICE BUILDING) JAWAHARNAGAR, DELHI-7. INDIA

## Digitized by Arya **श्वक्षिमाणेशास्वतस्यः** dlennai and eGangotri अथ विष्णुधर्मोत्तरमहापुराणविषयानुक्रमणिकाप्रारम्भः ।

+

| मध्यायाः                                                                                                                                                                 | विषया:                                                                                                                                   | पत्राङ्काः                   | पृंष्टाङ्काः            | अव्यायाः .                                                                                                                   | विष                                                                                                                                                   | याः                                                                      |                                                                            |                                                                             | पुत्रा                                  | ङ्गाः ।        | शिक्षा  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|
| १ कथामस्तावः ।<br>२ अशरीरस्यापि नारायण<br>३ भगवतो विष्णोर्वराह्वयु                                                                                                       | प्रथमखण्डः १ स्य छोकतिसक्षया हिरण्यगर्भोत्पादनम् . पा भूस्युद्धारः । issभातत्वादिपाताछानां तदासिनाश्चा                                   | २<br>।।                      | <b>2</b> " <b>9</b> " " | ९ पाश्चालादिः<br>१० महेन्द्रमलः<br>११ हिमगिर्धुद्धः<br>१२ कोसलम्बर्धः<br>१३ अयोध्यावण<br>१४ मनुष्रुत्रेश्वाहः<br>१५ मधुकेटमव | पादिसप्तङ्खलपर्वत<br>वनदीवर्णनम्<br>ताल्यानम्<br>र्गनम् ••••<br>इप्रशंसा •••                                                                          |                                                                          |                                                                            | <br><br><br>                                                                |                                         | 9 11 6 11 9 11 | R & R o |
| ५ भूरादिससञ्जेकानां तत्रः<br>६ ससंस्थानसपरिमाणमूर<br>माभिषानम्<br>७ जम्बूद्वीपे हिमबदादिकु<br>दोत्तरतो हरिवर्षायमिष्<br>दीनां विहारभूमित्वाभि<br>८ नविषधमारसवर्षस्माष्टर | ७पर्वतवर्णनमसङ्गे सुमेरोदिस्तृतवर्णनम्, हेम<br>गनानन्तरं कुलपर्वतेषु क्रमण यसदैत्यगन्ध<br>धानम्<br>हागिरिच्छकत्वामिधानपुरस्सरं भारते कृत | हि-<br>५<br>क्य-<br>वी-<br>६ | 2 2 2 11 ·              | १६ भागेवीत्तंव<br>मदानन्तदः<br>नोदकराक्ष<br>१७ धुन्धुमारव<br>हैहसताल्य<br>स्चारनेन                                           | धापारूपानन्तम्भ<br>मधुनितपः। यसञ्जेन<br>बुमतेन बृहद्येन<br>सस्य धुन्धोर्हननं<br>मधुगियनृपतिवर्णनः<br>मह्मादिनृपेः पराज्य<br>सगरस्य धनुरार्।<br>पादनम् | विष्णुना<br>राज्ञां कुवल<br>स्वस्य धुर<br>पसङ्गे स्त्रीमृ<br>पाटरण्ये स् | तस्मा इच्छ<br>श्वद्यारीरान्त्<br>धुमाराह्वमत्<br>गयादिव्यस<br>गरोत्पत्त्यव | गजलोत्पादनः<br>तःप्रविष्टभगवत्<br>सिद्धिलाभश्च<br>नलम्पटवाहुर<br>साने पश्चत | शकि-<br>साह्ये-<br><br>जस्य<br>वमाप्ते- | "              | ,,      |

| अध्यायाः                                                                                                                                                                                                                                         | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पत्राङ्काः | विश्वाह्याः | अध्यायाः                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X                                                                                                                                                  | ह्याः प्रश्नाह                                 | ाः । |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| रोषः; तदः<br>पातालगमनं<br>सन्तोपितकां<br>बरमाप्तिः<br>१९ पिद्धदारकाम<br>पातवेगसहनः<br>बेगाया मम<br>स्वजटाज्दे<br>तस्यास्यागः<br>२० कान्यकुञ्जे य<br>पानं मुन्यनुन<br>वीत्वम् )<br>२१ स्वायम्भुवेऽन्त<br>पुनरिन्द्रस्य<br>नया वामन<br>शक्तस्य स्व | मगीरयस्य सहस्वर्षतपोहृष्टगङ्गादेशानुसारं वियतस्तिक्ष<br>क्षमशङ्कराराधनान्ते तत्कपर्दे गङ्गानिपावः, अहो प्रस्वर्<br>सहनं कथं महेश्वरः सोदेश्यविक्षप्तयास्तस्या हरेण<br>तिरोधानम्, तद्ञु चिरतपः निरूष्टभगीरयानुकम्पया<br>प्राच्यादिषु सप्तधा तहतिश्च<br>इदिक्षितस्य जह्वोराश्रमञ्जावनाचेन योगबलेन गङ्गाया<br>येन कर्णतस्यागो दुहितृत्वे कल्पनश्च ( अत एव जाह | <b>१</b> 0 | 2 2 2       | 78<br>74<br>78<br>70<br>72 | भगीरथस्य राजपेवी पवर्णनम् सृत्रासुरविश्वरूप (उ स्त्रीनत्वालद्वपस्येन्द्रर गस्त्यज्ञापात्सर्पता, भावे धर्मविष्ठवान्म श्रमाधितद्वयंत्रमहार्दि दर्वरूप्तयन्त्रताद्वि वर्षपर्यन्तं तपश्चरण् सरायाः शक्तसमीप नाके श्रम्या विष्णुः निवारणार्थं ब्रह्मसद् दुष्टक्षत्रियपीडितस्य शंकरो वो दुःखं नि शंकरद्र्शनत्वाती स्वर्यद्वर्शनत्वन्त्रस्युति स्वर्यद्वर्शनत्वन्त्रस्य दुर्शक्तियणीडितस्य शंकरा वो दुःखं वि | क्स) इत्यामीतवार<br>ता, श्रचीकाछकछि<br>भाविशुधिष्ठिरसाक्ष<br>त्रकाष्ट्रपद्रवाञ्च मर्छ<br>देन्द्रस्य पुनः स्<br>नष्टघम्पॅक्रियाणाछ<br>गान्छ्य्यक्रियाणाछ<br>गमनश्य<br>द्र्श्नेनं शर्क मति स्व<br>गमनम्य<br>तारहरणार्थं छहस्य<br>वार्याच्यति तस्य | त्वस्य मानसे सर्राव<br>त्वासाह्यादिविकास्त्र<br>तात्कारे शापिकारे<br>तात्कारे शापिकारे<br>तेनस्वाहास्वधार्वप्<br>वाराज्यकामे सर्व<br>तेपणावतीणीं, तत्र<br>द्वरणं कार्तवीर्थस्य<br>स्वाद्धःस्वनिवेदनं, श<br> | ते विसतन्ती स्य तस्या- साः, देवराजा- टकारे त्रिद्- वंङोकशान्तिः दत्तात्रेयेण व्यादस्य- व्यात्रेयेण व्यादस्य- व्यात्रेयेण व्यात्रेयेण व्यात्रस्य- क्रिण तत्कष्ट- पेतामहस्तवनं तस्योत्तरम् | १३<br>१४<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |      |

| प्यायाः                                       | विषयाः                                                                                                                                                                               | 2.3                                         | gi: yelgi:<br>Samai For |       |                                                                   | angotri                                 | 222                                      | 00.5                                    |                     |                   | हाः पृष्ठाः |   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---|
| स्यापि वाहा                                   | सुराणां रविरश्मिमञ्चलच्छरैः सर्वद्रुमदाहे<br>द्वांक्षणोऽवलिप्तस्यते (परशुरामः) वाहृंश्छेर                                                                                            | वादाष्ठा अन                                 |                         |       | emai and eG<br>युद्ध विहास पा<br>श्रीरणम् · · ·<br>शुक्रनयसमर्थकः | ••••                                    |                                          | ****                                    | •                   | ****              | <b>२१</b>   | 2 |
| र उन्नगीनगीह                                  | द्भिवडवाग्न्यायुत्पत्तिः<br>ष्टपत्यृचीक्छन्धवरया सत्यवस्या स्वमात्रे                                                                                                                 | बळवत्तरे स्वस्ये                            |                         |       | विष्णुहस्तेन मर                                                   | (णं श्रेय इति                           | संहिकेयेन                                | ा निश्चितम्                             | ••••                | ****              | २२          | 3 |
| च ब्रह्मवर्चित                                | वधर्मही प्रत्रे वृते स्वमातृपार्थनमा तथा च                                                                                                                                           | हविषयोसकर-<br>"१९                           | 3                       | 1     | वेष्णुना वैरेणा<br>त्तवर्णनम्                                     | ••••                                    | ••••                                     | ••••                                    | •••                 | ****              | 11          | 4 |
| च्यव नसुनिकृ                                  | पया विश्वामित्रस्य भावित्राह्मण्यम्                                                                                                                                                  | , "                                         | २                       |       | ङक्ष्मीनिवासस्थ<br>वृज्वादितस्तस्य                                |                                         | वह्नस्या                                 | व्यापकता                                | स्वायम्भु           | वाद्यन्तरे        | 23          |   |
| सूत । मध्यि<br>नादिना पर्येच<br>नादिना पर्येच | व्हिप्रवात्स्यादिशतप्रजान्, गाधेर्मार्यां च<br>व्ह्ने वने शरकीडासक्तजमदींप्र पति रेख<br>स्रत, सूर्यक्तसन्तप्तां चिरागतां तामवङोव<br>प्रसुक्ते विमर्द्यात्वस्यो रविस्तरप्रजतां स्वीकृ | का वाणानय-<br>क्य जमदग्री<br>त्यच्छत्रोपान- |                         | ४२    | विष्णुनाऽदृष्टपूर्व<br>पह्नादाय ब्रह्मवि<br>त्तुयुपविष्टसूर्यक्   | ी कामिनीत<br>देनमितमायुष्<br>विराहुणा त | र्तुं निर्माय<br>पं वितीर्य<br>य पानं तत | दित्येभ्यो<br>च देवेभ्यस<br>सुचितविष्णु | तस्य दान            | देवपं-            |             |   |
| द्यान्तामक                                    | न्याह। सा च सूर्यांशपुत्रोत्पत्यनन्तरं राम                                                                                                                                           | रपुत्रमजीजनत् २                             | , 1                     |       | नपुरस्तरं तस्मै                                                   |                                         |                                          |                                         |                     | ••••              | 38          |   |
| वधीत स्वाज                                    | तित्रांगराजमिच्छन्तीं स्वमातरं पित्राज्ञया<br>॥पाछनतुष्टजमद्ग्रिस्तस्मा इच्छामरणवरं                                                                                                  | दाशरथिराम-                                  |                         | 88    | विष्णुकर्वकराहु<br>विष्णुना युद्धे ।                              | ।।शरक्छदकुछ<br>इते निधनमाप              | (द्त्याना द<br>यापि स्वर्ग               | वस्सह स<br>राज्ये सुसि                  | मर तथा<br>द्ध एवेति | पराजयः<br>निश्चि- | २५          |   |
| साक्षात्काराव                                 | धि शस्त्रधारित्वश्च वितीर्यं तद्तुरोधेन तः<br>सत, रामश्च पितृनिदेशाच्छंकरमाराध्य र                                                                                                   | न्मातरं भ्रातृं-                            |                         | M 152 | त्यात्रजराहुमतः<br>परशुरामेण युष                                  | मनाहत्य सार                             | वस्य युद्ध                               | स्थरीकरण                                | म्                  | ****              | २६          | • |
| पीडकसेंहिके                                   | यान्हन्तुमियेष                                                                                                                                                                       |                                             | . 3                     | 100   | पोत्स्ये किन्तु                                                   | तहुरुशंकरेण                             | सम्प्रहरिष्य                             |                                         |                     |                   |             |   |
|                                               | det talladie iteration of                                                                                                                                                            | २                                           | 8 8                     |       | स्य युद्धार्थं प्रय                                               |                                         |                                          |                                         |                     |                   | २७          | 1 |
| ट उत्पातकार <sup>प</sup>                      | गजिज्ञासया पृष्टशुक्रेण सेंहिकेकाय परशुरा<br>दियोनाववतीर्य सुरपतिषक्षपातिना सदा                                                                                                      | मरूपिविष्णुना<br>दैत्यविनाशिना              |                         | ४६    | साल्वचमुयात्रा<br>युद्धभूमी भाग                                   | यां दुर्निमित्तव<br>वागमनम्             | र्णनम्                                   | •••                                     | ****                | •••               | 1,          | , |

| अध्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                                      | विषयाः                                                     | The state of the s | त्राङ्काः प | शिक्षाः                               | भव्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                 | पत्राङ्काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | - 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४९ परश्चरामकृतस्य शृरामकर्मगर्शः मदानमराति इ मदानमराति इ सङ्ग्रेवणावरीत्र संहारमनेकालं ५१ सर्वदेववरिक्षोऽ ५२ शृंकरगीतास्य ६ भजापतिः करुप पातालराज्ये मद लल्कमन्ने देवकृतं लेमे, हतस्या इ स्था स्थापता हान्या द्वपीडनान्ते गृं ५५ बल्जिनोम्नत्यसा राजवायां रह्मा सह विष्णवे स् | पे भवांश्रीतसि के स्मरतीति शकर प्रांत प<br>॥ अथ शंकरगीता ॥ | मश्रस्थामस्य मयोगरहस्य- मयोगरहस्य- स्वाग्रहस्य- स्वाग्रहस्य- स्वाग्रह्म्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18          | R R R R R R R R R R R R R R R R R R R | स्वतः स्थानदानं दिर<br>स्वसालियानादिवरानदः<br>५६ विष्णोदिव्यविमुद्धिवणं<br>५७ विष्णवाराधनतस्सकलः<br>५८ केशवतुष्टिकरानानाकरेव<br>६० श्रवणदादशीःव्यहस्पृत्ति<br>६२ पाताःकालिक (अभिग<br>६२ उपादानविधिः<br>६२ इज्यासमयविधिमात्राम<br>६४ स्वाध्यायकालानुकार्तन<br>६५ स्वास्त्रमयविधिमात्राम<br>६५ स्वाध्यायकालानुकार्तन<br>६५ स्वास्त्रमयविधमात्राम<br>६५ स्वास्त्रमयविधमात्राम<br>६५ स्वास्त्रमयविधमात्रम्<br>भनोनुद्धयारमाव्यक्तप्रद | ति   स्य   स्य | सी द्रपवासदान<br>मितिकर्तव्यता<br>भाग्यत्यस्य<br>विचनम्<br>अनुप्रस्सरं<br>म् | ्रादिक्टम्<br>।<br>भूस्यादिपञ्च | ३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br> | र : प्राप्ता स्टब्स्<br>स्टब्स् |      | - Participant of the second of |

| Digitized है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्रिक्षित हेराझा | Foundatans Chennai and eGang निप्तयाः पत्राह्माः पत्राह्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soldi.                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ६७ विष्णुशिवनोः कः श्रेष्ठ इति देवमक्ष्ते विष्णुशिवनोरमेवमकटनपुरस्सरं मदीयचापरलं भागंवनन्युनाय ऋचीकपुत्राय ऋचीकपुत्रः स्वप्रत्राय रामाय दास्यति स दैत्यान्द्वा तद्वायवाय सोऽपे वरुणाय सोऽर्जुनाय सजनकाय दास्यतिति वैष्णुवचनुपः सम्प्रदानवर्णनम् तेरुक्ताय सजनकाय दास्यतीति वैष्णुवचनुपः सम्प्रदानवर्णनम् दे केलासाद्वामस्य स्विपत्रश्रमे पित्रादीनिमेवाय वरुणालयस्याक्षमकन्तरास्य दर्शनम् | AR 6             | ाञ्चलर नीतीया विष्णारित्तवान पृत्यसुर्वसार्वस्तिः, रीद्रतेजसाऽकं नाञ्चे महारीद्रवनावारिपूर्णजगति स्वग्नरीरे वासुमादाय युगसहस्व- पर्यन्तमर्णवे पितामहः स्वपिति विद्युद्धश्च स्वनित जगिदिति प्रतिकल्पकमः ७७ कल्पान्ते जगद्स्वयावर्णनम् ७८ " एकार्णवे शूमितले वट्याखिनि पर्यद्वस्थमगवदुदरे ब्रह्मा त्रिलोकी- द्र्यनानन्तरं युगसहस्रसुपित्वाप्यन्तं नाप ७९ कल्पान्ते वालक्षपिविष्णोरिनिरुद्धता तन्नाभिकमलाहुद्धाविर्मावः ८० ब्रह्मोत्पत्तिमारभ्य कालगतिपूर्वकं वज्रपरीक्षिजनमेनपाचलवज्राणां भाव्येतद्वनिरक्षणमभिधाय धनञ्जयानन्तरं राक्षसैः सुधमेसभाया | ४६ २<br>४६ १<br>१<br>१<br>४७ १<br>४८ |

|                                                                                                                                                                                                                             | विषयाः                                                                                                                                                          | पत्र    | क्षाः प्रशक्त                            | ः  अध्यायाः                                                                                                                                                                           | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | पत्राङ्काः प्र                                         | शहाः । अनु ॰ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| होराङ्गिकका क्यर्अ  ८४ जमतदेवताहँ ८५ महनक्षमादिव ८६ पंडितमहनक्ष पंडितमहनक्ष ८७ जन्माचाश्रित ८७ जन्माचाश्रित ८९ जन्मकर्मसाद्व ९० महर्सपूजाविग ९१ वत्तुऽव्येर्महर्सद ९२ मृम्मुद्धादिव महाकरपादिव चनम् ९२ पश्रमाद्यादिव पर्मम् | पनमासम्बन्धभावियिकरणानि, करणानयनमकार विवेशस्त्रद्वतस्वामिवर्णनं यथासमयकृतार्थाथाः फर्य ाराष्ट्रेष्काणनवांद्वराशीत्थर्गम्बास्वस्यम्<br>त्रशास्त्रमास्त्रमणितानम् | गणि<br> | 90 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ९६ समहेव<br>९७ प्रहर्शी<br>९८ तमहेव<br>९० तथा प<br>१०१ तमहेव<br>१०२ ध्रुविंग<br>१०३ तमहेव<br>१०४ शान्त्य<br>१०५ प्रहर्शी<br>१०६ प्रहर्शी<br>एक्ट्रप्<br>सप्तर्शिव<br>स्थिति<br>स्थिति | शानन्तम्बद्दनक्षत्रायानाहनम् तानुष्ठेवनवर्णनम् तेन्द्वेवतिनां तत्तद्वर्णवेक्षपताकाः तानिविष्टदेवनां नेवेषपदार्थाः तानिविष्टदेवनां नेवेषपदार्थाः ताहोमपदार्थाः ताहोमपदार्थकथनम् वस्त्रम् वांचक्षक्षत्रम् ताहोमपदार्थाः ताहोमपदार्थकथनम् वसाने याजककर्तृकयज्ञमानकरे नेवक्षणानिर्देशः ताहोमपदार्थकथनम् वसाने याजककर्तृकयज्ञमानकरे नेवक्षणानिर्देशः ताहिर्मणानिर्माहारम्यकथन् ता जिलवङ्करुज्यतिर्गणस्य पण्डळ-मचक-दानैश्वर-कुज्ज-स् रा, प्रायुक्षिणातिर्योतिश्वकश्च तोऽसहमानायाः संज्ञाया मनुयम्बर्य तिर्माह्म, उत्तरकुरुष्ठ बहवाकरेण स्वेवस्वराह्मस्यः तेवस्वतिः, उत्तरकुरुष्ठ बहवाकरेण स्वेवस्वराह्मस्यः | प्रतित्तरबन्धनमाशीवांव<br>प्रतित्रपूर्वकं शिशुमार<br>म्, औत्तानपादिश्वस्य<br>श्रमणम्, तद्धः<br>प्रै-शुक्र-खुष-चन्द्राण्<br>। नव्यद्दाणाक्षन्मबुचम्<br>स्रुनोत्पस्यद्वस्याः | वक्ति-<br>त वि-<br>क्रमेण-<br>तं-<br>, तत्र<br>सावर्ण- |              |

中。川

| भण्यायाः                                                      | विषया:                                                                                                                                      | Digitized                                                           | y Arya sa | naj Foundation Chennai and eGangotri                                                                                                                                                                                                                          | म्बाङ्काः <sup>'</sup> | पृष्टाङ्काः |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| विविधसृष्टिकथनः<br>मजापत्यंगुद्धाभ्यां                        | जादिशन्दार्थसन्ध्योपासनहेतुमनुष्<br>प्रुरस्सं स्वधर्मस्थितद्विजानां स्व<br>ां दक्षतत्पत्नीपाडुर्भावतत्मसृतिदि<br>गतुत्यागेन मनुष्योमवेति दश | ार्गाद्धत्तमकोकवासः<br>स्तारदक्षयज्ञेऽनाहृत-                        |           | १११ स्वायम्भुवेऽन्तरे शिवशासुनीनां वैवस्वतेऽन्तरे सम्भवः, भृग्विद्धरः<br>प्रश्वतिसुनीनासुत्पत्तिभवरसंख्याऽवैवाह्यता च<br>११२ अद्भिरसो वंशानुवर्णनं तद्दंश्यानां मिथोऽवैवाह्यता है<br>११३ अत्रिवंस्यगोत्रकारसुनिशाखानिर्देशपुरस्सरमत्रिपुत्रिकापुत्रवर्णनं मिथ | . 93<br>93             |             |
| ०८ धुववंश्यकथने वे                                            | <br>नस्यातिकान्तमर्यादत्वाद्दधर्मनिवा<br>देवदत्तमक्षया मन्त्रपूतजलेन तैस्त                                                                  | ारकहितोपदेष्ट्रमुनि-                                                |           | र्वेवाह्मता च ११४ अत्रेरपर्वज्ञवर्णने तपता विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यप्राप्तिश्चिमवराण                                                                                                                                                                         |                        |             |
| णम्, पुनर्मन्त्रपूत्                                          | कुशोदकेन तदूरुमन्थनानिषादपृथ<br>तपृथुराज्यामिषेके देवदत्तह्यगज                                                                              | थू उत्पेदाते ७०                                                     | 8         | तद्वंश्यानां मियोऽविवाद्यता च ११५ मारीचकश्यपकुळे गोत्रकारम्जिननाममवरसंख्याद्वचासुध्यायणगोत्र                                                                                                                                                                  | . 9                    | •           |
| स्तत्प्रभावर्धनान्ते<br>मदानुम्, वृत्त्यर्थिः                 | स्तमागधस्तवनहृष्टस्य तस्य ताः<br>मजामार्थनया पृथ्वीतः सस्याद्या<br>हिहनात्सस्यसुधापयोविषाद्युत्पत्तिः                                       | म्यामन्पमागध्या-<br>ानयनं स्वायम्भुव-                               |           | जादिवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 5           |
| तेनानुरक्षनम्<br>१० पृश्चप्रत्रमाचीनवर्हि<br>रणेन वृक्षवृद्धा | <br>ईत्रतुजानां द्शमाचीनवर्हिंगां द्श<br>मजाक्षये सति सम्मिष्टितमचे                                                                         | ७१<br>वर्षपर्यन्तं तपश्च-<br>तोम्रुखसम्बद्धाप्रिना                  | 2         | यिष्य इत्युक्तवत्यपि धर्मांचरणे कालयापनं न श्रेय इति द्वितीयप्ररो<br>हितदारा यियक्षमाणं विदेहो भवेति निर्मि शशाप वशिष्ठः; निमिर<br>प्यतुचितकारिणं तं विदेहो भवेति शशाप, ब्रह्मवरदानान्मनुष्यपक्षम्                                                            |                        |             |
| द्वमक्षये सोमराज<br>त्वेन ग्रहणे दशम<br>वीरणप्रजापतिकन        | ामार्थनया वृक्षराजकन्यया मारिष<br>जापतिजन्म, ततश्च हरशापाचन<br>न्यायां वीरिण्यां प्रत्रसहस्रोत्पत्ति                                        | स्या वृक्षाणां पत्नी-<br>म्मानसीसृष्टञ्जपरोधे<br>३. नारवोपवेजनष्टे- |           | निमेर्वासः, बशिष्ठजीवस्य मित्रावरुणप्रत्नता, नारद्भगिन्याऽरुन्धस्य<br>वशिष्ठस्योद्धादः, तस्यां शक्तेर्जन्म, तत्स्रुतः पराशरः, तत्प्रत्रो द्वेपा<br>यनः, तस्य कृष्णनीलरक्तन्वेतगौरधूम्रपराशरास्तेषां सर्वेपां त्र्यार्पेया                                     |                        |             |
| पु प्रत्रषु दक्षशाप                                           | पानारदस्य कश्यपसुतत्वेन जन्म,<br>पि यहे शिवं न यक्ष्यन्तीति शाप                                                                             | . हरहारा दक्षस्याश्व-                                               |           | मवराः ( पराश्चरशक्तिवशिष्ठाः ) तेषां मिथोऽवैवाह्मम्<br>११८ अगस्त्यवंशमवरकथनमसङ्गे पुरुस्त्यपुरुद्दकृत्वगस्त्यानामेकवंशता                                                                                                                                      | , 99                   | 2           |
| नश्च                                                          |                                                                                                                                             | ७२                                                                  | 3         | ११९ अरुन्धतीप्रस्तिवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                    | 104                    | 8           |

| anutrati.      | विषया:                                                                                                    | पत्राङ्का                                | : पृष्ठाङ्काः |                                                                                                                                                                                                                |      | - 3 |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| १२० कश्यपवंशव  | र्गन आदित्योत्पत्तिः                                                                                      | ७८                                       | 2             | a marriage and individual and a second                                                                                                                                                                         | 68   | 2   |     |
|                | न्नुवराहादिक्षेण हत्वा विश्व छलयिता व<br>क्वियरह्मं कृष्णो विजिन्मे ।                                     | and the second                           | "             | सन्तांतः, अहस्यानिमाणं तत्काञ्जनस्ति।<br>१२९ बद्याँ तपस्यन्तौ नरनारायणौ प्रछोमियतुमागता द्य मीनेपाप्त-<br>रसो छज्जयितुं नारायणेन स्वोवीरङ्गतरूपसीन्दर्यशालिनन्युर्वशी                                          |      |     |     |
| १२२ मयतारमस्य  | क्षयण्य प्राचित्रदेशनां देशचार्यसंत्रिधिगमने तत्क्रा<br>तद्वराकरणम् । · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11                                       | 77            | 6.13                                                                                                                                                                                                           |      | 2   |     |
| and morning    | को हेवाचायकतवायस्तवनम् •••                                                                                | ७९                                       | 8             | श्वे वेवस्वतस्य मनोद्वापरे युगे देवासुरयुद्धमसंगन स्वर्गतपुरूरवृहपासको-<br>वेश्या रम्भया सख्या सह संवादः                                                                                                       | ,,   | "   |     |
| 2-2-           | जितदैत्यानां पाताले गमनम्, कालनेमिनो दे<br>येश्वरत्वं वैष्णवपदेच्छया विष्णुदर्शनश्च                       |                                          | "             | वझ्या रम्भया संस्था सह त्यापः<br>१३१ रम्भया सहार्वेक्या आकाशमार्गेण प्रतिष्ठानपुरार्थगमने नारददर्शनं,<br>तेन च पुरूरवसो ग्रहे वासे वर्वशीपुत्रीकृतमेपद्वयस्य सदा श्रयना-                                       |      |     |     |
| १२५ कालनेमि नि | पात्य ब्रह्मस्तुती विष्णुलाकपालान्यथापुराव<br>ग नेवान्यवसन्वक्षकार ।                                      | C. C | . २           | जे व्यवस्थातामा वर्तन, क्षेत्राचित्र गत्र गत्राच्य                                                                                                                                                             |      |     |     |
| १२६ बिखन्धनकु  | हदैत्यताडितभूसुरस्यक्तयते भूतले बुसुक्षितदे<br>।हरूपिविष्णुना व्यस्तदुष्टदैत्ये पाताले कृते सति           | विमेरित-<br>स हरिः                       |               | गार स्थापन, ष्टुतमात्राहरण चया ।<br>लोकनमकामायास्तस्याः पुरूरवत्ता रत्यकरणम्, समयेष्येषु कस्यापि<br>भंगे जर्वश्याः ब्रिलामावः, सर्वमतिज्ञाहानिश्चेति, प्रतिष्ठानपुरसम्ब्रि-                                    |      | 62  |     |
| TOWNSTRIP      | याभनमञ्जवमायदत्यराजता तत्प्रतावराचनाथ                                                                     | did.i.                                   |               |                                                                                                                                                                                                                | ८३   | 3 8 |     |
| रजिलियाकार्र   | लेः सार्वाणकमन्वन्तरे शकत्वं स्वीकृत्य तत्पु<br>राजमपि नासुभिवियोध्य इत्यत्रचकम्पे                        | 60                                       | 8             | १३२ किश्चिद्वशिष्टदिवसमागं यापियतुं रम्भोवंशीं पुरूरवस आक्रीड-<br>शोभावर्णनिमेपेण विनोदयामास                                                                                                                   | 82   | 3   |     |
| One worksti E  | त्रं मे प्रयच्छेति दितिप्रार्थितः कश्यपो रज<br>चितया वर्षसङ्गं स्थास्यसि चेदेवं भविष्यती                  | नी तया<br>त्युक्त्वा                     |               | कार्या ने प्रतिमहासे प्रहायस्थागते समया नेपसा-                                                                                                                                                                 |      | S   | 116 |
| च्यारे ज्यारा  | राज्यम नां कलायत्वा सावत्माजगाम,                                                                          | अञ्दराप                                  |               | १३३ चन्द्रादय चन्द्रकान्तर्वृष्ट् रास्तिशः पुत्रीकृतमेपयोरपंणश्च, रस्मा-<br>श्नात्कारानन्तरं नारदमितिज्ञाश्रावणं पुत्रीकृतमेपयोरपंणश्च, रस्मा-<br>श्रावितनारदसमयस्य राज्ञांगीकरणे यसत्ररस्माये राज्ञो रत्नापणं |      | 50  | ,   |
| काले दिया ह    | ग्रुप्तापास्तस्या उद्दरं प्रविश्य बज्जेण सप्तधा गर्भ<br>कृत्वोनपंचाकुन्मरुवो निर्मितवान्, दितिपार्थन      | ावदाय                                    |               | न्याश्च लेकायां धनदात्मजस्य नलकुवरस्य स्वमतुः सावय गमग                                                                                                                                                         | - 68 | 3 8 |     |

10, 1

| 93× 3  | र्वृशीप्रकरवसोविंचित्रशासाद्ररत्नवेश्मनदीपुलिनादिरम्यप्रदेशेषु क्री-                                                                                                                          |        |      | व्यदानप्रार्थनादिप्ररसारं श्राद्धकर्त्रधिकारसप्तर्पिमन्त्रकथनम् ९० १                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,100  | वर्णनमाय्वादिपश्चप्रत्रोत्पत्तिर्गन्धर्वाणामुर्वस्यानयनार्थं मन्त्रणा च                                                                                                                       | 69     | 2    | १४१ श्राद्धदेशस्तत्र देपादेयादिविचारश्च ९१ २                                                                                         |
| १३५ उ  | प्रसेनगन्धर्वेण रात्राद्धर्वशीमेषयोईरणे तदन्वेषणाय नग्ने पुरूरवसि                                                                                                                             |        |      | १४२ श्राद्धमेदाः साधारणविशेषकालेषु तेषां फलानि च ९२ २                                                                                |
|        | निर्गते राज्ञः मतिज्ञाभङ्गादुर्वज्ञीतिरोधाने राज्ञः प्रलापः                                                                                                                                   | ८६     | 8    | १४३ श्राखे पात्रापात्रविचारः ९३ २                                                                                                    |
|        | हरवोविरहस-तप्ताया उर्वत्र्या नारद्गेपदेशादेकरात्रं सहवासः, गम-                                                                                                                                |        |      | १४४ गङ्गायमुनासनिहत्यापुण्यारण्यादिश्राद्धदेशानुकीर्तनम् ९४ १                                                                        |
|        | तमये च गन्धवीपासनया मत्सङ्गमो भविष्यतीत्युर्वश्युपदेशाद्राज्ञ                                                                                                                                 | 1 Bans |      | १४५ अञ्चन्यशयनदितीयायां व्रतश्राद्धकरणफलम् '' र                                                                                      |
| ग      | हवरसरपर्यन्तं घोरतपश्चरणं नारदं प्ररस्कृत्य गन्धर्वाणां तत्र<br>चा वरदानान्ते गन्धर्वरवकारकथावन्मन्वन्तरं तया सह क्रीडाकर-<br>स्य तदनु च चन्द्रमःश्वेशिपितृलोकप्राप्तेश्च वरं प्राप्य सवालस्य |        |      | १४६ अविद्याविहितकर्मणा संसारं विद्याविहितस्य च तस्य मोक्षसाधनता-<br>मुक्ता पाण्डवानां कृष्णसाचिव्याद्वाग्यवत्तरतादिकथनपुरस्सरं धर्म- |
|        | करवस उर्वशीदत्तसस्थालीकविश्वायुनामकवालकस्य स्वपुरे नय-                                                                                                                                        |        |      | रूपवृषस्रभुणवर्णनम् ९५ १                                                                                                             |
|        | मू, मार्गे गन्धेवः स्थाल्याहरणं पश्चाच्छमीगर्भादग्न्युत्पादनाद्यप-                                                                                                                            |        |      | १४७ वृपोत्सर्गकालफलकर्तव्यतादि ९६ १                                                                                                  |
|        | र्शं कृत्वा राज्ञो गन्धर्वत्वकारकोपदेशः                                                                                                                                                       | ୯୭     | 3    | १४८ प्रकरवसः पूर्वजन्मचीरत्रवर्णनम्                                                                                                  |
| १३७ व  | श्वमेधवाजपेयाग्निष्टोमातिरात्रादियज्ञकरणपूर्वकं राज्ञो धरित्र्यामेक-                                                                                                                          |        |      | १४९ हिमबद्रिरिस्थेरावतीशोभावर्णनम् १७ १                                                                                              |
|        | दृत्वं प्रजानामतीव सौख्यं राज्ये धर्मप्राधान्यताद्युपसुज्य राहो।                                                                                                                              |        |      | १५० हिमवदर्णनम् '''                                                                                                                  |
|        | इसहितं त्रिदिवगमनम्                                                                                                                                                                           | 66     | 8    | १५१ सुरम्यमसूनफलसम्पत्तिसनाथानेकवृक्षवीरुद्राजिवराजितविविधपक्षि-                                                                     |
| 43% H  | देहादेहिषित्राणनामसंख्या श्राद्धातृषितृतुप्त्वम्युद्यादि                                                                                                                                      | . 56   | 8    | गणकलकलकल्युखरितत्यक्तसाइजिकवैरवद्वविभव्यापद्विराजिते, अ-<br>त्रेराश्रमे द्विशीरक्षरच्छिलावलोकनसक्षातद्वर्यस्य राह्नः प्रवेद्यः ९८ १  |
| १३९ वि | रण्याक्षवधानन्तरं सौकरवपुषा रसातलाद्वसुधामानीय दंष्ट्राप्रलप्नं<br>गृतिपण्डं दक्षिणे करे कृत्वा स्वभस्वेदरोमभ्यां तिलदर्भी निर्माय                                                            |        |      | ३राश्रम दावकारकराच्छावकाकनस्त्रातकरस्य रक्षा नवस्य १८ १<br>१५२ अञ्चाश्रमसरसि तत्सिद्धसञ्जातसीवर्णराजतवेद्वमादिविद्यपिशोभि-           |
| f      | विष्णुः विष्टदान (श्राद्धः) मर्यादामकटनम्<br>राद्धदिननुदराहं विष्णुं सम्पूरुषाहिताग्न्यनाहिताग्न्योर्यथाधिकारं                                                                                | "      | 2    | त्रवेदिकायां पद्मरागच्छद्वत्पद्मशोभादियुतायां विविधरनसनाथ-<br>भूम्यां ताद्दशे च प्रासादे भगवतो जनार्दनस्य भोगिभोगावल्यां             |
|        | शिद्धादनग्रवराहः ।वण्यः सम्भूज्याहिताग्न्यनाहिताग्न्याययायकारः<br>शिग्यद्विजपित्रावाहनपूजनपिण्डनिर्वपणपूजनक्षीरान्नादिनिवेदनाक्ष-                                                             |        | 1000 | श्चानस्य राज्ञा वन्दनम्, तस्येवाश्रमस्येकदेशे तपश्चरणश्च ९९ १                                                                        |

| <b>अध्यायाः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पत्राद्धाः पृष्ठाः                                                                                                                       |                                                                                              | - 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| १५३ तत्राश्रमे ग<br>महत्तपश्रमा<br>१५४ महराजस्य (<br>भविष्यतीति<br>द्वावश्रीवतकर<br>सौद्रप्रकाशिख्<br>प्रत्येताः<br>१५५ ज्योतिःशालीं<br>छानि च<br>१५६ भगवतात्रिणाः<br>प्रस्थाद्नं तद्<br>पूज्यता, भूयश्र<br>१५७ मार्गशीर्षश्रक्छ<br>१५८ कामद्वादशीर्ण<br>१५० मार्गशीर्षाश्रक्छ | न्धर्वाणामप्तरोभिर्विविधविद्दारान्पश्यलयेले<br>तत्कर्मेतुष्टगन्धर्वेभ्यो मधुस्दनमसादं यपार्<br>भाविष्ठकरवसः ) स्वमेऽत्रिसमागमः कृतक्र्<br>द्वर्शनं ममाते जामद्वस्यायामत्रिदर्शनं, ।<br>णाद्मगवित विष्णो मसने तव मदाश्रमम्<br>प्रायो मासिकादिकल्युक्तमदेशे निरशनप्<br>ला भवदिच्छाऽमोधीक्रियत इत्युक्तकरमास्य<br>क्वासादिविक्तवासणः ग्रुक्पदेशाद्व्यसम्बर्धाः<br>क्वासादिविक्तवासणः ग्रुक्पदेशाद्व्यसम्बर्धाः<br>स्वद्राजस्य कपसने ग्रुक्तप्रसम्पर्या पौरजानप्<br>विद्वावसाने वृधधुत्रता, सदेहस्य तस्य स्वलं<br>द्वादश्यां राज्यकामस्य व्रतविधिः | वे १०० १ तत्वता च पूर्वजन्मिन  तिरात्र च व्यक्तितपसा  वे रूपस-  १०१ १ ण तत्क-  "" म चि तत्स- देप्वधिक- वे गमनश्च १०२ २  १०३ २  इति १०४ २ | व प्रसिद्धंतत्तुविक्षतित्त्वात्मकतादिवर्णनम् १०८<br>वसिद्धंतत्तुविक्षतित्त्वात्मकतादिवर्णनम् |      |

| काश्चिराजियमहिषीत्वश्च                                          |                                                                                                  | ११                        | o   | १७२ हरेः प्राहुर्भावेषु धुरनरतिर्यक्तमनास्यायेन जगत्पालनम् । मापालेका-<br>मन्तरेण बयाहाचि धर्मरक्षाप्ररस्तरममानवीयकर्माचरणम् १<br>१७३ मार्गशीर्षमासमारम्यमासनक्षत्रेष्ट्रपवासपूर्वकं हरेर्वामजान्वाचेकैकमङ्कं | <b>?</b> ₹ 1 | 7  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|                                                                 | पि सर्वसुळभेषु पुण्यारण्ये<br>(सामग्रीषु केशवार्षया सर्वव                                        | गमसमृद्धिः                |     | पूजियत्वा गोमूत्रेण स्नानं रक्तपुष्पैः पूजनं ताम्रस्य दानमित्यादि                                                                                                                                             | 88           | 2  |
| स्वायत्ता                                                       |                                                                                                  | 88                        | 8 8 | १७४ कार्तिकमासादारम्य मासनक्षत्रपूजनविधानम् १                                                                                                                                                                 | 24           | 2  |
| ६९ विष्ण्वालयादी मार्जनादि<br>७० करिमश्चिद्धतदेवे शुद्धे वार्षि | र्क्तुः फलानि<br>गज्यकृषिनष्टधने गंगातटस्थवरा                                                    | "<br>हमंदिरलेप-           | 3   | १७५ शाम्बरायण्युक्तानेकशक्रचरितं विष्णुकृतताद्विद्देषिद्दननश्च<br>१७६ ब्रह्ममानसपुत्रमथममनुततपुत्रमरीच्यादिसप्तर्पिजयादिसोमपीथिविश्व-                                                                         | 7,           | "  |
| नाद्यशक्ते काकतालीयवद्                                          | तहार्चादिदृक्षार्थं सौवीरराज<br>: पश्चताक्षगाम, तद्भार्या हे                                     | थागतः                     |     | धुगिन्द्रतिद्विदेपिदैत्यमवरवाष्कळादेर्नामकीतेनम्<br>१७७ कुर्क मति क्वाम्बरायण्युपारूयाने द्वितीयमञ्जस्वारोचिषान्त्वरे बर्द्धस्था-                                                                             | 77<br>W      | 2  |
| चित्या भस्मसादभवत्,                                             | तत्पुण्यवशात्स स्वर्गलोक्ड<br>णुमानर्च, स्वमे भागवं च्यव                                         | न्तः तदेव                 |     | दिनामकीर्तनम्<br>१७८ तृतीयस्यीचमस्य मनोरजादिसप्तपुरत्राणां रजोवाह्वादिसप्तर्थादीनाश्च                                                                                                                         | ?            | "  |
| विष्ण्वादिष्टः स नृपस्तं व                                      | बबृत्तमबदत् च्यवनोऽपि तदज्ञ                                                                      | ातं प्रत्रीयं             |     | कीर्तनम्<br>१७९ चतुर्थस्य तामसारूयमनोर्कानुर्जधादिपुरत्राणां वनादिनामकसप्तपीणां-                                                                                                                              | "            | "  |
| बीते मुन्यनुप्रहादाज्ञः कुशै<br>तं विवेशः, शूद्रभायां कारि      | ामास, निर्शाये राज्ञा तृपां<br>गर्भः सञ्जातः मान्धातेति तन्न<br>ग्रराजद्वहितृतां याता मान्धात्रो | म शुद्रात्मा<br>डा उडाहा- |     | सत्यादिदेवगणानाश्च वर्णनम् १<br>१८० पंचमस्य रैवसस्य मनोर्महाप्रराणादिप्रज्ञाणां वेदश्चरयादिसप्तर्योणा-                                                                                                        | 24           | 2  |
| नन्तरं युवनाश्वस्तमयोध्या                                       | यामिभिषिच्य वनस्थो नाका<br>वमानेऽपि छवणेन माहेश्वरश्रूहे                                         | नगमत्, ११                 | 8   | माभूतराजसादिदेवगणानां विभोरिन्द्रस्य शम्ब्वाख्यदैत्यपत्यादीनाश्च<br>वर्णनम् ।                                                                                                                                 | ,,           | ,, |
| इत इति संश्योद्धावनपुर                                          |                                                                                                  | न त कथ<br>परवरूपस्य       |     | १८९ षष्टस्य मनोश्चाञ्चपस्योर्वादिष्ठत्राणामाढवादिसप्तर्पाणां दिवीकसाम-<br>ष्टकार्रिपवगणानां मनोजवाख्यस्येन्द्रस्य च कीर्तनम्, दैत्यराजस्य                                                                     |              |    |
| वर्णनम् .                                                       |                                                                                                  | "                         | 27  | महामालस्य वर्णनम्                                                                                                                                                                                             | 1,           | 2  |

| <b>अ</b> ज्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                                | [क्षिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पत्रीक्षाः गृष्ठाक्षाः  | अध्यायाः                                                                                                                | Contraction of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | gi: gwi                       | - | .9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----|
| कीनपंचाशदर्<br>शक्रस्य की<br>वधादिकयनथ<br>१८३ अष्टमस्य भवि<br>तस्प्रमान्य<br>१८४ अक्ष्मप्रमस्य न<br>वर्षीणां परादिदे<br>देवदायादराझो<br>कालकालकाक्ष<br>१८५ धर्मप्रमस्य दश्य<br>प्राणाख्यादिदेव<br>वालिनो विष्णुः<br>१८६ रुद्धप्रमस्यकाद्द<br>निर्मय्याधिक<br>१८७ द्वाद्वस्य मनो | ध्यस्य सार्वर्णस्य मनोर्विजयादिष्ठत्राणामश्रत्यामादिः<br>पतादिदेवगणानां वलेरिन्द्रस्य निःसपत्नस्य कीर्तनम्,<br>हिमाचलस्यं नानोर्लं विष्णुईनिन्धतीति कथनश्र<br>वमस्य मनोर्चेतिकेत्वादिष्ठत्राणां मेघातिष्यादिसस्त<br>वगणानां विभुनाम्नो मविष्यदिन्द्रस्य कालकसादि<br>वद्यनामस्य घार्मिकत्वाद्रविष्यद्विष्णुपुत्रतया मावि- | ११६ २<br>११७ १<br>,' '' | १८९ चतु<br>भीं<br>सम<br>१९० मति<br>१९० शक<br>१९२ शक<br>१९२ हेवा<br>१९४ जरू<br>विष्ण<br>१९५ सवै।<br>१९५ सवै।<br>१९५ सवै। | पिविष्णुना विनाशः देशस्य भीत्यस्य गां चाञ्चपादिदेवगः ये दिव्यवर्षपाद्वत्वार्यः ये दिव्यवर्षपाद्वत्वार्यः ये दिव्यवर्षपाद्वत्वारः ये दिव्यवर्षपाद्वत्वारः ये दिव्यवर्षपाद्वत्वारः याद्वारं यथाकार्यं वि प्रश्नानुरोधेन शास्य विवागातमन्वन्तरेः विष्णोः स्तुतिमाहा इप्रस्ववहाया हाहाहु वृद्धीप शृङ्गवति छुष् ण तस्य ग्रहणं मिर गोर्मानसिकसपर्याः यं कल्पयित्वोभः यु | ः      मनोस्तरंगमेदिः      ग्वारंग्द्रस्य      ग्वारंग्द्रम्य      ग्वारंग्द्रम | प्त नारान्त्य दूसने<br><br>प्र<br>ग्रंस्य हस्तित्वेन हृह<br>ति प्रविष्टे गजरा<br>न पुष्कराप्रधृतक<br>कृष्टो विष्णुः सरा<br>तामनयत् प्तवः<br><br>रक्षायै, वागीशे | वादिसप्त-<br>हासुखस्य<br>प्या मधु-<br>ा स्वस्या-<br>ो नक्रत्येन<br>ने रीद्रेण<br>मळपुष्पेण<br>से तत्सा-<br>स्यायपठन- | ११८<br>"'<br>११९<br>"'<br>१२१ |   |    |

|                    | कत्रयपस्य सङ्गाख्यायां पत्न्यां यकोत्पचिः<br>कपिषामुतयोरजपण्डयोत्रेक्षधानपातुषानाख्ये तनये वसुवतुः, तौ ते<br>कन्यके क्षुधिताकारं राक्षसं दृदतुः, तस्य त्रक्षधानान्वये त्रक्षधाना<br>निङ्गाचराः, बातुधानान्वये यातुधानाः प्रसिद्धाः । श्रेष्मातकवन-                                             | १२३ | 8    | २०४ भरतमाञ्चीबाँदैरभिवद्धर्च-'गन्थर्चान्हत्वाः सिन्धोरुभयपार्श्वयोर्नः<br>निर्माप्योभी पुत्री तत्राभिषिच्य युधाजितं सम्मान्य च शीघ्रमागच्च<br>त्यादि श्रीरामेणं समन्त्रणम्, स कोशमात्रे स्थाने निर्मितं शिवि<br>प्रविक्य पौरजानपर्दं च विसर्ज्योत्तर्दनिककर्मस्चनार्थं डिण्डिमध | }-<br>it           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    | स्थानेषु दशकासराक्षयेषु स्यांत्रचरेषु हेतिमहेतिबंश्येषु मालिश्वमालि<br>माल्यवरम् सुमालिवीहित्रसिलोकविजयी रावणः, मालिनो घरेण<br>बम्रुना निष्नं माल्यबंश्य वर्षात्मा सुलं जीवति                                                                                                                  | ••  |      | निकरणादिकं लक्ष्मणमुपदिदेश<br>२०५ प्रायाणिकवाद्यघोषबृद्धितदेषितादितुमुले प्रयान्तीनां भरतावरोधर                                                                                                                                                                                 | <b>१</b> २५<br>ा-  |
| १९९                | पुलोमदानवेन्द्रेण स्वय्येष्ठतनया पुलोमजा मृगवे दत्ता, ष्कदाऽन्त-<br>वेत्नीममिहोत्रगतां तां पुलोमा राक्षसोऽभ्येत्य देऽमे मत्यूर्वयं नवेत्युक्त-<br>बान्, नेयं त्वत्यूर्वेति श्रुत्वाऽपि स तां जहार, पिष गर्भच्युतेवस्ययन<br>इति गर्भजातस्य संज्ञा, तेन दृष्टमात्रस्य रक्षसो नाञ्चः पुलोमाञ्चनि- |     |      | माणां दीनान्धकृपणादिभ्यो दानद्यादिवर्णनपुरस्सरं प्रायाणिकह्<br>स्यनिर्देशः<br>२०६ गंगायां झानश्राद्धदानादिधार्मिकक्रियानन्तरमपरपारगमनाय क्रूट्<br>गारदीपबुक्षादिनिर्माणाय च भरतस्य निदेशानन्तरं निशायाम्<br>नीकादिभिस्तरणम्                                                     | १२६<br>ग-<br>वि    |
| 200                | पातेन वथूवरानदीमाईमावो भूगोः सकाशादग्नेः सर्वभक्षकत्वशापः,<br>ब्रह्मणाग्नेरचुमहश्च<br>स्वतपसा हर्र मसाद्य खन्धग्रुखो मधुर्वेत्यो रावणस्वसारं क्रुम्भीखर्सी                                                                                                                                     | ,,  | 3    | २०७ मार्गे भरतस्य दमनिकरातेन संगमः, यसुनायां स्नानदानश्राद्धादेरः<br>न्तरं मत्स्यसाल्वादिनृषैः संगत्य भरतेन कुरुक्षेत्रस्य तीर्थसस्त्रीतिनाः                                                                                                                                    | <b>7</b> -         |
| २ं०१               | इत्वा तस्यां छवणं सुतसुत्पादयामास, मान्धातारश्च युद्धे जद्यानं<br>शैक्षुपर्वश्वर्णनम्                                                                                                                                                                                                          | १२४ | 2 11 | भ्रेयकारणे पृष्टे घटोदरब्राझणेन च्यावनदधीच्यस्थिनिर्मतवज्ञे<br>दैत्यनाशस्य तथा मासपर्यतं सर्वतीर्थानां कुरुक्षेत्रे सन्निधानस्य का                                                                                                                                              | τ-                 |
| २०२<br>२० <b>३</b> | हुष्टश्चेलुत ( गन्धर्व ) जयाय भरतप्रस्थानवर्णनम्<br>भरतपुद्धमात्रायां त्रिल्क्षर्तस्याकानामन्धानां दशसदृक्षाणां दन्तिनां<br>पष्टिसदृक्षाणां रथानां पश्चकोटिपदातीनां वससुवर्णमण्यादीनां निचयैः                                                                                                  | "   | 2    | णमवोचि, ततोऽमरकण्टकादितीथेंषु स्नानादिकं कृत्वा देविकानश्<br>भरते गते क्रमारादिपश्चपर्वतीयराज्ञां तदभ्याज्ञे आगमनं तत्र त्रिर<br>त्रस्रुपित्वा भरतश्चन्द्रभागां ययो। प्रनश्च वितस्तास्रुप्तीयं कैकयानाप                                                                         | τ <b>i</b><br>Τ-   |
|                    | सह बहुपण्यशुक्तवणिगादिविषवैद्यकामवैद्यकर्मन्तिकस्थपतिमार्गिका-                                                                                                                                                                                                                                 | १२५ | ,    | स युधानिता तन्मातुष्टेन सत्कृतः<br>२०८ प्रद्युज्ञांशसम्रत्पन्नेतिदर्शनीये भरते युधानित्युरं प्रविष्टे पौरक्षिण                                                                                                                                                                  | !!<br><del>A</del> |

| अध्यायाः वित्रयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पत्राङ्काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पृष्ठाङ्काः | Foundation Chennal and eGangatian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वा-                                                             | - 4   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| विस्मृतसकळव्यापारा निश्चेष्टास्तं दृदशुः, पराध्येभीजनपानादिस्तकारं छेमे  २०९ भरतो बन्दिनां विचित्रा नव्या मध्याश्चरः सन्ध्याद्वनतर्यणादिनित्यक्रियो ब्राह्मणान् समा गतो तपोषनीर्द्वजवरः कृताशीनां दृदशुः, स्वद्मताम्बुलेन समश्चयं तान्वससः जाते गार्ग्य दात्यकर्माण नियुज्य श्वे योद्धः सन्ध्याद्वसास्य गृहभाषितमाकण्यं च प्रासा नाक्षेवाञ्चनद्विकृत्यवाश्चया युव्य भरताहानदुन्द्विकृत्यवाश्चया युव्य भरताहानदुन्द्विकृत्यवाश्चया स्वयः स्वयाज्ञितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय श्वयाजितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय श्वयाजितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय स्वयाजितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय स्वयाजितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय स्वयाजितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय स्वयाजितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय स्वयाजितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय स्वयाजितादिसम्यानां गन्ध्यंराजयुद्धिय स्वयाजिताद्विक्रमांत्रियोग्या स्वयाज्ञयाचित्रमां सम्बद्धिय प्राप्ति स्वयाज्ञयाचित्रमां सम्बद्धिय प्राप्ति स्वयाज्ञयाचित्रमां सम्बद्धियाचित्रमां सम्बद्धियाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच् | ताः श्रुषबुत्थाय कृत- वनदानेन तृतोष, पुनश्च ति बलगुरूपान्मदीपर्वीश्च व ततो युद्धाय मंत्रणे व्यमिति आज्ञापयामास, दात्वैनिकानां पवनानय- माप १३३ दाजानगुपतस्युः भरत- द्विषयं सम्मतिदानम ।।भेवापगुज्यते किन्तया तांशः सुमालिनमप्यवधी- वनोऽमंन्त्रयत १३४ ताशः समजीन । रवि- स्येन स्वप्रणामकरणाय नांविरितकेरयद्यापि तस्य नार्वि तस्य्युदितेऽपामम- | 2 2 7       | २१४ माल्यवता वार्यमाणाविष माल्छिमालिनी छंकाडुर्गमाश्रिय श्रीहयाश्रक्कद्वाः ततश्र ब्रह्मेशसिता देवाः क्षीरपयोधी द्वारं विश्व सर्वे देवा सुनयो नदीनदादयश्र श्रीविष्णुमजुजगमः २१६ देवानां रणसम्वयोगमाकण्यं मालिसुमालिनी युद्धार्यं निर्ये १९० देवासुरसंग्रामे विष्णुना मालिराक्षसविराच्छेदः मालिनिधनानन्तरं ताक्ष्मेपसवातताहितरससां पातालगमनं विश्ववणे दानम् १९९ ब्रह्मानसपुत्रपुरुषस्यस्य विश्ववसो बृहस्पतिपीत्री भरद्वाजस्य विश्ववणे दानम् नेश्चलेकपालत्वं विर्वापं पुष्पकं , विमानं विश्वकर्मनिर्मत व व व व । । । । । । । । । । । । । । । | १३६ १३५ १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० | 26.04 |

| २२१ ब्रह्मद्त्तवरहतो रावणस्तिद्शरामाः कन्याश्च जहार, अयोध्यावास्य-<br>नरण्यं नृपं जधान स च मत्कुल्याचव निधनं भीवध्यतीति तमशुपद्<br>मुरुचयह्ने देवापराधं च कृतवान, बृहस्पतिझुतकुशध्वजकन्या वेदव-<br>वीति ख्याता विष्णुपत्यर्थं तपस्यन्ती रावणेन प्रकोभितापि न तं<br>चक्रमे, केशपाशे तेन स्पृष्टा सा अवस्नं प्रविद्याद्रम्यजन्मिन सीता<br>वसूत, संक्षिप्य रामसीताचरितसुक्तवा ताहशविष्णुभ्रातुमरतेन सुद्धं | (:             | २२५ त्रिपुरदाहान्ते शंकराजुष्ठितगणेशस्तुतिः। २२६ अन्धकासुरसमरे तद्वसक्षातानेकान्धकारिकोन शुम्भुना महिश्वपादि- मातृः सङ्गापि यदा नान्धकास्वक्षयस्तदा तत्तुष्टवासुदेवस्प्रश्चाकरे- वतीपीतक्षिरा अन्यकाः क्षयं प्रापुः सुलान्धकं तत्मार्थनया शिवो गणेशत्वं स्वसामीप्यश्च द्वौ ततो मातृणासुपद्ववे वृद्धे रुद्धस्मृतन्- हरिवागीश्वर्यादीः ससर्जं, तत्तेजोभीताः पूर्वमातरः नृसिहं शरणं | \$83     | The second second |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| न श्रेप इति नाडायनसम्मतिः। १ १ १ १ १ १ भीदत्यं कृषाः द्विस्त्वद्वधश्चित्त्यत इति वक्तारं धनवदृतं हत्या तस्य पुष्पकविमानं च इत्या रावणः कैलाशं ययी, वानराकृतिं नन्दिनं इहा महस्रति रावणे पुल्हमजापतिकुलसम्भूतवानरेम्यस्तव विनाशः                                                                                                                                                                         | \$40 <b>\$</b> | जग्द्वाः स च तत्पूजकानाममीष्टसिद्धिः स्वीकृत्य ताः पूज्या व्यथत्त<br>२२७ माष्ट्रदोपविनाशनस्रानानुळेपनधूपवळिपश्चगव्यादिकथनम्<br>२२८ परस्परस्पर्धमानहर्गीयो रहस्यकीडायामन्यतरस्याविरततया वहेस्तत्र<br>कपोतक्ष्पेण प्रवेशे शक्षरेतवस्यतं वहेरास्यमविशस्यकाण् स विविद्यान                                                                                                            | "<br>१४५ |                   |
| स्यादिति नन्दिकेश्वरकाये जाते सकैलासं हरं लङ्गां निर्नापी रावणे,<br>अचलचलनसम्प्रमनातस्वयंत्रहोमाऽऽश्लेषत्वष्टी हरस्तं रावणनामा-<br>नमकरीत्, ततश्च रावणः संयमिन्यां धर्मराजं कालपाञ्चयागिदृग्-<br>णांश्च विजित्य सर्वेण योष्टुग्रुपतस्यी, ब्रह्मा सूर्यं न्यवारयद्वावणश्च<br>सेन्द्रान्देवान्विजिन्ये। १                                                                                                 | ४१ २           | देवान्स्वस्वभायांध्र नैव युत्रांख्यभव्यमिति, आरुग्रुर्थ हि शिवरेतो विक्रिक-<br>जगार गङ्गा च तहथार, गङ्गाप्यसद्धं तत्तेजः श्वेते गिरी तत्याज,<br>पदक्वत्तिकाश्च तहथ्यः शङ्करसद्धः पडाननो भूत्वा तासां स्तनान्पपी<br>तत्यपोद्धश्च कृत्तिकाचन्द्रयोगे विक्षेग्रहकृत्तिकावरुणपूजाकर्त्तरिमम-<br>तेष्टसिद्धं वरं ददी                                                                  | ,,       | "                 |
| २३ रावणः पाताले कालखश्चादिदैत्यानंबितत्य ब्रह्माद्धरोधेन निवातक-<br>वचैः सह सरूपश्चकार, नागान्सद्धतं वरुणश्च जित्या किष्किन्धायां<br>युद्धार्थं वालिनं पमच्छ, तारेण दुन्दुभिघातनं युप्रीवस्य निष्कासनं<br>इत्त्रस्पाद्यश्च वाणवम् । (इतायरं पाटः खण्डितः, एतद्ध्याय-                                                                                                                                    |                | २२९ त्वचेजोऽसहन्त्या मया श्वेतगिरी त्वं त्यक्त इति कथयन्तीं गङ्गां<br>कार्त्तिकेयोऽक्षयवतीयायां कुत्रापि स्नानकर्तुर्गङ्गास्नानफलप्राप्तिं दाना-<br>देश्वाक्षयफलताञ्चकार<br>२३० श्वेतगिरावपूर्वसम्बं शत्वा देवदैत्यादिभिरामिन्त्र्य शकस्त्रज्ञाशाय मति                                                                                                                           | 11       | ,,                |
| शेषअतुर्विश्रत्युत्तरद्विश्ततमाध्यायश्च नोपछन्थः) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४२ १           | चक्रे, स्कन्दस्त्वपरान्गद्दानिर्माय सर्वोस्तानिर्वीर्याश्रके, नास्तिकादि-<br>भ्यस्तृवृत्तिमपि स्वीचक्रे                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27       | 25                |

| ( <b>)</b> प्रध्यायाः       | विषया:                                    |                      | माद्धाः १ | (C) ah. | i          |                                   | CALL TO MAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15    | "  2  " |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|
| ।। । २३१ ब्रह्यहीतलक्षणानिं | <br>ताः क्रिया गोद्विजदेवा                |                      | 184       | 2       | -          | मयोध्यायां श्रीष<br>गधुकण्टकं मध् | जनेन्द्र्य जहाात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>च्यवनपुरःसरयसु          | नातीर्थस्थमुनिवृन्द<br>मनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५३   | 2       |            |
| २३२ अभ्यङ्गादिनवमहदोष       | N. C. |                      | 180       | 3       |            | मागते ससन्यस                      | य शत्रुघ्नस्य राभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ाज्ञया तद्रधाय ग            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . "   | 7 %     |            |
| कूला महाः                   | <del>(1)  </del>                          | RT                   | 388       | 8       | २४३ इ      | ावृङ्कर्णन <b>म्</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>184                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५४   | 2 3     |            |
| २३३ श्वक्रतकार्तिकेयस्तु    | ा कात्रिक्यकृतमार्गामा                    | य परोद्धाञ्चमस्वा    |           | 1       | <b>488</b> | ब्रुष्टं प्रति राग                | राजुशासने शरदर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विश्व<br>इस्तीयकेले हेम्स्स | वर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "     | " 3     |            |
| २३४ देवैयंते शङ्करभागेऽकरि  | पत शिवस्वान्यनावनाना                      | वायणाश्रममवर्व-      |           |         | 246 1      | कारने शांत गा                     | वकतक हभग्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-11-14-11-4               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ".    | 3       |            |
| कू पूष्णो दन्तानभगस्य व     | मनयनश्चानाशयत्,यहो नरन                    |                      | 12        | 3       |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 3       |            |
| द्विष्णुशरणमगमद्धरस्य       | मनुजमाइ च                                 | ज्यानिकांसः.         |           |         | २४७ :      | त्रीविश <b>ञ्डरामा</b> ।          | देपादावामवाध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शृतुका महर                  | जिगमिषया प्रथमं<br>सप्रीतदेवेच्छया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1       |            |
| व २३५ गङ्गादारे दशयहे शङ्   | रानाह्वानाद्वारभद्रभद्रकाणान्य            | व्यं लेखे । इरहारे   |           |         |            | गल्मीक्याश्रम                     | प्राप, शतुब्बह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modeldall                   | सुप्रीतदेवेच्छया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 899   | 8 2     |            |
| बीरभद्रोपदेशात्स्त तभ       | क्लोंश्वरो दक्षोऽश्वमेघसहस्रफ             | ा क्या <i>विद्या</i> | 17        | 2       |            |                                   | <del>वि</del> काणाम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |            |
| कुशावर्तादितीर्थपश्चक       | गशस्त्यम्                                 | <br>गारिकासमानेतं    |           |         | 286        | <b>पुलह्वंश्</b> वणीनम            | सङ्गे सृगासृगमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्गादकन्याना अ              | इद्दारा मृगादिस-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    | 2 3     | i          |
| २३६ शम्भुं पूजयति खेतवी     | मातमान् कालस्तस्याधुनः                    | पूर्वात्वा वना गढ    | 188       | 2       | 10 m       |                                   | and the same of th | ***                         | And the second s |       | 1       |            |
|                             | वकवचरक्षाः शम्भुः कार्लं भ                | cataldarid           | 240       |         | 288        | ओषधिद्विजारि                      | निक्षत्रयज्ञतपसां '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वन्द्रं, सर्वप्रजापः        | ीनां दक्षं, सर्वेन्द्रिः<br>महे राजकीर्तनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 999 | 2 2     |            |
| २३७ नारायणवर्म्मकथनम्.      | or the second                             |                      | 110       | •       |            | ment man 1                        | व्यक्षाणा सन्भय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INCALLE ALVIN               | मुद्दे राजकीर्तनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "     | 2 4     | The second |
| 7                           | निकासिय समें रागणे सीहार                  | स्वद्भार विष्धु      |           |         | 240        | ब्रह्मा देवराज्ये                 | काश्यप शकमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | माववच                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 9 2     |            |
| Will Samuelle Samil P       | च्ययम्बरकटकमानायात्रापाप                  | III Alto. Ligit to   |           |         | 249        | प्रसंग्रजानां कर                  | डाष्ट्रकानि वनाष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कश्च                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 199 | . 4     |            |
| र्गाम्यांनाचे न नामा        | क कण्डलमानेतम्, एताभ्या                   | च कुण्डलाम्या        |           |         | 242        | बानरोत्पत्तिंवर्ण                 | नं तत्कर्त्वकहस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पराजयश्च ।                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 996 | 1 2     | [1]        |
| हिरण्यकशिपुर्मत्प्रपित      | महोऽशोभत यमयं मत्कुणमा                    | विममद्यत् सृपा       |           |         |            |                                   | of an I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | . 16    |            |
| वज्जये तवाशेति -            |                                           |                      | 000       | 3       | 260        | भागपानिस्त                        | योखन्यमद्य सर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विश्रामसुखमनु               | र्यावश्यकं कृत्वा १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | 12      |            |
| २३९ रावणस्य विष्णुविराव     | कर्मानम्                                  | 4112 4121            | 848       | 3       | 1.410      | di atta i tis                     | ति शैलूषनिदेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 149 | 311921  |            |

|     | अयोध्यायां विरहिणीवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ****            |              | •••   | 140 | 8   | अथ द्वितीयखण्डः ।                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     | अयोध्यायां प्रोषितमर्तृकावर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | • •••        |       | "   | 2   | १ रामस्य पुष्करगृहगमनम् १७४                                              |
| 40  | भरतचम्वां सैनिकानां निशाविहारवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ••••         | •••   | ,,  | 11  | २ राष्ट्रेराजमशंसा "                                                     |
|     | Carlotte and the same of the s | ****            | ****         |       | १६१ | 8   |                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••            | ****         | ****  | 11  | 75  | "                                                                        |
| 0   | भरतगृन्धर्वसैन्ययोः संकुलसमरवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | ,l.          |       | 11  | 2   |                                                                          |
| 3   | भरतशैलूपराजयोघीरयुद्धवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | ****         | ••••  | १६३ | 7   | ·                                                                        |
| 3   | भरतस्य गन्धर्वस्तृतीयदिवसयुद्धवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****            | •••          |       | १६६ | 1   |                                                                          |
| 7   | चतुर्थदिवसयुद्धवृत्तान्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |       | १६७ | . ? | ७ राजाऽयमाह्याळ्लाणान                                                    |
| 8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••             | •••          |       | "   | 3   | ८ श्रेष्ठपुरुपलक्षणानि १७६                                               |
| 9   | शैलूपे इतरथे भरते च तथाविधे भीषण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गयुद्धानन्त     | तरं पष्ठदिव  | सयु-  |     |     | ९ श्रेष्ठस्त्रीलक्षणानि १७७                                              |
|     | द्रविरितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | ••••         | ****  | 196 | .8  | १० प्रशस्तहस्तिलक्षणानि ''                                               |
| F   | नानामायायुद्धे भरतविहित्रील्पववे सक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ते शैलुप        | त्राधिष्ठिता | को-   |     |     | ११ अश्वानामभुभग्रुभव्रभणानि ''                                           |
|     | टिगन्धर्वसैन्यानामपि नाशे शकस्य भरत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | समीपं वर        | दानार्थे गम  | नम्,  |     |     | १२ चामरलक्षणम् १७८                                                       |
| 150 | सिन्धुकूलयोः प्राद्ये त्वतपुत्रयो राज्ये स्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>इत्यभि</b> ध | गय स्वर्गगर  | नन्ध, |     |     | १३ छत्रलक्षणम् '''                                                       |
| A V | भरतं समाजयित्वा चित्ररथस्यापि नाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पयाणम्          |              | ••••  | "   | 3   | १४ भद्रासनलक्षणम् ''                                                     |
| le  | भरतपुषाजितीः स्विशिविरं गच्छतीर्युधावि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्कृतसम         | रमुमिवर्णनम  | Į     | १६९ | "   | १५ सद्रत्नरुक्षणानि तेषां विचित्रफर्लानि च "                             |
| 16  | रणभूमौ गतासून्गन्धर्वान्विछोक्य इद्यद्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विकं गन्ध       | विविछपनम्    | [     | 900 | 17  | १६ चापश्ररलक्षणानि १७९                                                   |
| 19  | रणात्त्रतिनिवृत्तस्य भरतस्य रामसाक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ात्कारावा       | जितगन्धर्वरत | नानां |     | 1   | १७ यज्ञेन यजतो ब्रह्मणः खे विव्रसम्भावनायां पावकात्त्वद्गस्योत्पत्तिः,   |
|     | रामाय निवेदनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | •••          | •••   | १७१ | 77  | ब्रह्मणा तस्मिन् विष्णौ दत्ते तेन यज्ञोपद्रवक्तृं छोहदैत्ये हते ब्रह्मय- |
|     | ॥ इति प्रथम्ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VZ: 11          |              |       | 1   | -   | ्रज्ञसमाप्तिः, "                                                         |

| अच्यायाः                             | विषयाः                   |                        |               |           | त्राङ्काः ' | प्रशासः | अध्यायाः |                                                           |                  | व्याः                   |                |                | 995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    |             |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| १८ राजाभिषेकका                       | क्षिणेयः                 | 100                    |               | 4100      | 160         | 2       | 33       | साध्वीप्रशंसाभिधाः<br>पतिव्रताकर्तव्यवर्णः                | ।म्<br>चे महकर्म | <br>—( मन्त्रत          | -त्रवद्गीकरण   | गादि ) निन्दा  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 0  |             |
| १९ पुरन्दरक्रान्तिव                  | निम                      | ****                   | •••           | ****      | "           | "       | 70       | स्वीदेवतापूजननिकः                                         | om H             |                         |                |                | १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116  |             |
| 12 dedening                          | व्यस                     |                        |               |           | १८१         | 1       |          |                                                           |                  | न्यवतयोगि               | म्बनानयनार्थ   | व वनगमनम्      | १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 18 | 6           |
| २० शुभक्षणाप्रिक                     | यगम्                     |                        |               |           | 11          | "       | इव       | साविष्युपाख्यान                                           | HIGHIG           | <del>क्रियोग्नेनन</del> | वा पंचत्वे र   | प्रमेन तस्य हि | ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |
| २१ राज्याभिवेकावी                    | धवणनम्                   | •••                    |               |           | १८२         | 9       | ह इ      | साविष्युपाख्याने व<br>काष्ठानि पातयतः<br>शरीरस्य न्यनं सा | सृत्यवतः         | शिराययः।                | वार्क्स विस्ते | क्य यमेन वर    | दानम् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 3  |             |
| २२ अभिवेकमन्त्रवर                    | नम्                      | •••                    | ****          | 1411      | 864         | ,       |          |                                                           |                  |                         |                |                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | <b>(4</b> ) |
| २३ तीर्थफलवर्णनम्                    | '                        | 4.00                   | ••••          | ••••      | 101         |         | 3/       | मावित्रीयमापाख्य                                          | ान सा।वः         | अस दाराउ                | MICh.          | undalina'      | 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 8  | 1           |
| DU STERNET                           | स्रादिसम्बद्धक्तसहायव    | (णप्रसंगे              | सेनापतिमत     | हिरदू-    |             |         |          |                                                           |                  |                         |                |                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 110  | CA I        |
| बर्गाध्यमन्त्रितिय                   | इक्लेखकलङ्गधारिकोः       | ाधारिसारा              | थेसुदाध्य क्ष | धर्मा-    |             |         | Yo.      | सावित्र्यं यमनारस्य<br>सावित्रीस्तुतितुष्ट्य              | नेन सत्यन        | वतः परित्य              | गस्तस्मा       | आयुपान्त स     | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, 1 | 7           |
| वरानवाः नावः                         | सहायकनिरूपणम्            |                        | 4             |           | १८६         | 3       |          | जीवनार्खात्रकर ।<br>जीवनार्खात्रकर                        |                  |                         | ****           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | <b>8</b>    |
| ह्मसादिराजका                         | 14614411.161-15          |                        |               |           | 269         | 2       |          | भोगप्राप्तिबरदानम्<br>प्राप्तजीवनः मत्यव                  | न माविः          | ज्या सह य               | हं गतः, ता     | त्पिता लब्धचर् | 34-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,   | <b>V</b> .  |
| २५ राजानुवृत्तिवर्णन                 | ų                        | ••••                   | ••••          |           | 228         | 9       | 81       | भासजायनः नत्त्रम                                          |                  | ,,,,                    |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | à           |
| २६ दुर्गसम्पत्तिवर्णन                | ų                        | •••                    | •••           | ••••      |             |         |          | त्वा राज्यमापि छेने                                       |                  | -immu                   | राजगोमेवन      | तदनगमनतदा      | र्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 4           |
| २७ रक्षोघ्रविषद्रौषध                 | दिधारणम्                 | ****                   | ••••          | ****      | १९०         |         | ४२       | राज्ञा सदा गोपाल                                          | न् कत्रव्य,      | , viisima               | district of    |                | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    | 2           |
| २८ विषदातलक्षणं र्                   | वेषसंख्ष्टाचपरीक्षणादि   | ****                   | •••           | ••••      | -11-        | 3       |          | हरणादिमाहात्म्यव                                          | णनम्             |                         |                |                | 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | (A)         |
| 70                                   | <b>भूमिपरीक्षणनिः</b> शब | <del>ग्रीका</del> पावा | स्तदेवतादि    | विभा-     |             |         | 83       | गोचिकित्सावर्णन                                           | 4 ···            | ****                    | •••            | ***            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 9           |
| रऽ यहादिशनाणाय                       | वारशिलान्यासादिवार       | अविस्थात्या            | नम            |           | १९२         | 3       | vv       | गोशान्तिकर्मप्रसंगे                                       | नाश्चयकः         | शुक्षपंचद्श             | ग्रामिन्द्रयाग | विणेनम्        | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 11 | 9           |
| गवृक्षग्रुभागुभाव                    | वाराशकान्याताादवाद       | BIAMIAA                | -12           |           |             |         | 116      | सैन्ये अश्वप्रशंसा,                                       | श्राधितेप        | तेष्वश्वपते             | ग्रमंगलम्      |                | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | <b>1</b>    |
| ३० गृहोचितदिशु वृध                   | रोपणमुद्यानकूपवाप्य।     | ादानमाण                | फलयुष्पस      | स्पत्तय   |             |         |          |                                                           |                  |                         |                |                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | &           |
| भेषज्यहोहनं वृक्ष                    | ायुर्वेदादि च            | ****                   | •••           |           | १९३         | 2       |          | अश्वचिकित्मा                                              | •••              |                         |                |                | २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २    | 111130      |
| ३१ वेजनाग्रस्तेग्यम                  | र्जनगन्धानुलेपनपताक      | दानपुजना               | विमाहात्म्य   | कथन -     |             |         |          | अश्वशांतिः .                                              |                  |                         |                |                | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    | 7           |
| ११ द्वतार्थ्यान                      | 4141 4199 14 14114       | 7                      | I E I Sala    | Digitals. | 898         | 8       | 28       | गजपशंसा, शुधिते                                           | षु तेषु रा       | (जनाशः                  | •••            | ****           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    | 2           |
| ३२ बाह्यवासाहात्स्<br>वरसार देवहेव्य | पहारादिदोपकथनम्          |                        |               |           | 299         | 2       |          | इस्तिचिकित्सा                                             | ****             |                         | ••••           | •••            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 2           |

| अध | All the same of the same of the   | विषयाः                 |                  |                 |       | पत्राङ्काः | ASIS: | अध्या | याः                                   | Ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | याः           |                       |               | RP            | गङ्गाः पृष्ठा | 4   |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------|------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 90 | गजशान्तिकविधानम्                  |                        |                  |                 |       | 206        | 2     | 49    | भोज्यभक्ष्यले                         | यचोष्यपेयोत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भोज्यकल्प     | नाकथनम्               |               |               | २१९           | 100 |
| 48 |                                   | ****                   | ****             | ****            | ,,,,  | 250        | 3     | 48    | शोधनवमनविं                            | रेचनभावनाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ाकवोधनघूष     | <b>न्वासनादिग</b> न   | वयुक्तिव      | व्यनम्        | 220           |     |
| 99 | शोणितप्रदरस्कगुल्मीषध्य           | वोदरीकरणम              | गंस <b>ळीकरण</b> | <b>पीनस्तनी</b> | कर-   |            |       |       | राजधर्मवर्णनम्                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |               | ****          | 223           |     |
|    | णादिपूर्वकं शुभसन्तत्वर्थ         | केशवाराधने च           | छाविमानगौ        | षधनिषेव         | णादि- |            | Des E | 88    | दैवपीरुषयो र                          | यचक्रयोरिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कियासिद्धी    | समवलत्वेऽपि           | प्रकृपव       | <b>कारस्य</b> |               |     |
|    | कथनम्, विष्णुमादुर्भाव            |                        |                  |                 |       |            |       |       | श्रेष्ठत्वम्                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |               |               | 222           |     |
|    | परिचारिकाभिः स्तिकागृ             |                        |                  |                 |       |            |       | ६७    | सामसाध्यपुरु                          | पनिर्देश:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |               |               | 17            |     |
|    | लोमनादि कृत्वा प्रसूत्यनुप        | विकर्मा                | पाचरेत । त       | तश्च जार        | तनास- |            |       |       | जयसिद्धेरासक                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       | ***           |               | 223           |     |
| •  | कर्मनिष्क्रमणानमाश्ननदुर्दन       | जनने ज्ञांत्य          | ादि              |                 |       | "          | 2     |       | दानमाहात्म्यम्                        | ALL LAND TO BE A COLUMN TO THE PARTY OF THE |               |                       |               |               | 11            |     |
|    | <b>प्रत्रीयरोहिणीस्नानवर्णनम्</b> | ****                   |                  | ****            |       | 585        | 2     |       | दण्डमशंसा                             | .,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |               |               | "             | ,   |
| 98 | <b>प्रत्रीयसप्तमीव्रतकथनम्</b>    | ••••                   |                  |                 | 1000  | "          | 11    |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्यचन्द्रवायः | रमपावक <u>क</u> ुवेरव |               |               | ,,            |     |
|    | प्रत्रीयाष्ट्रमीव्रतम्            |                        |                  |                 | ••••  | 11         | 29    |       | विविधापग्रधाः                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |               |               | २२४           |     |
|    | नानौवधेः प्रक्षिचिकित्साक         |                        |                  |                 |       | 288        | *     |       | विविधनिषद                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       | • • •         | ***           |               |     |
| 49 | सर्वरोगनाञ्चकशतिभवास्नान          | विधिः                  |                  | 1419744         | 1479  | 1000       | 2     | 98    | रहस्यमायश्चित्त                       | क्रमत्त्रवन । नक्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न्तकश्राभाव   |                       |               | ****          | २२८           |     |
| 96 | पौपशुक्रद्वितीया-( आरोम           | ।। नाय •<br>गरिनीया ो— | णं वाकेन         |                 |       | २१६        | 4     | 196   | मरणाशीचशुरि                           | गल्यानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , , , , , ,   |                       | ••••          | ••••          | 232           | 1   |
|    | पूजनादारोग्यपुष्टच दिलामः         |                        | 11 4100          | त्रिहाणा        |       | "          | "     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       | •••           |               | 233           | 3   |
| 99 | आरोग्यमतिपद्भिधानं फल्ड्स         |                        | ****             | ••••            | ••••  | 210        | .     |       | मतानहरणास्य<br>मेतंहितकृत्यम्         | ।प्रस्वपन॥द्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | स्थिनिक्षेपनारा       | <b>गणवल्य</b> | 114-          | 79            | 100 |
|    | आरोग्यव्रतविधानम्                 |                        |                  | ****            | ****  | 11         | 3     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ****          |                       |               | ••••          |               |     |
|    | मामदश्रमामशतमामेशविष्य            |                        | प्रवस्थेन        |                 | ····  |            |       |       | सपिण्डीकरणश                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       | •••.          | •••           | 558           | 3   |
|    | मजारक्षणम्                        | disting.               | 11.41            | वनवृद्धिपु      |       | 11         |       |       | संसारासारताख                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धमानत्यता     | द्याश्वासनम् .        | •••           | 4***          |               |     |
|    | धर्माविरोधिकामसेवाविचार           | ***                    |                  | 4444            | ****  | 389        | 3     |       | द्रव्यशुद्धशुपास्व्य<br>वर्णानी सामान |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       | ••            |               | 734           | 3   |

| <b>प्र</b> अध्यायाः | AND THE PERSON OF PERSONS ASSESSED. | वेषयाः                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                       | ।त्राङ्कार ़   | रुखाङ्काः |       | ation Chennai and eC                                  |                                              |                    |                 | 5.88  | 3 3    |      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|------|
| 3                   |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 234            | 3         | 95    | सर्वशृतुनाशककृतिकार                                   | नानवणनभ्<br><del>- र्यायकेवप</del> जने       | न शत्रनाशः         |                 | ३४५   | 3      |      |
| ८१ व                | र्णशङ्करधर्मोपदेशः                  | 4111                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 11             | "         | . 99  | सर्वश्रुनाश्रककारपगर<br>भरणीकृत्तिकयोरुपवास           | नियुवकावा छिपन दुन ।<br>स्टूबकावा छिपन दुन । |                    |                 | 11    | "      |      |
| € ८२ व              | आपद्धर्मनिर्देशः                    | •••                    | tells 12 Dalley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 230            | 3         | 96    | काम्यस्नानेषु साधारण                                  | ्रिनामवजना <u>य</u>                          |                    |                 |       | × 88   |      |
| 63 2                | यापारलाभकारकं पूर्वापाद             | ास्नानवणनन्            | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | "              | 11        | 99    | रोहिण्यादिनक्षत्रस्नानव                               | कथनम् ····                                   |                    |                 | २४७   | 3      |      |
| 68 A                | रूछानवर्णनम् ••••                   | •••                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 11             | 2         | 800   | सर्वाधिविनाशनमभिन्नि                                  | त्स्त्रानम् · · ·                            |                    |                 | 5.80  | 3 6    |      |
| 64 1                | र्माधानादिसंस्कारामिधान             | म्                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                     | २३८            | 2         | 808   | पुष्टिप्रदमभिजित्स्नानम्                              | ( ···                                        |                    |                 | २४७   | 3      |      |
| 6 P                 | ह्मवर्यवर्णनम् · · · ·              | 444                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | nu Time        |           | १०२   | जन्मर्शस्त्रानवर्णनम्                                 |                                              |                    |                 | 11    | "      |      |
| 6 62 E              | र्णानुपूर्वेण भाषांकरणं,            | त्राह्मादिविवाह        | भिदाः शचायाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विवाहार्थ-                              | "              | . 2       | 203   | पुष्यस्नानवर्णनम् •                                   |                                              |                    |                 | 286   | 3 7    |      |
|                     | तेथिवारादि                          |                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••••                                    |                | 999       |       | दिक्पालस्नानवर्णनम्                                   |                                              | ••••               |                 | 269   | 3 3    |      |
| 6                   | - Officeranian                      | ****                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २३९            | 4         | 0.0   | <del></del>                                           | •••                                          |                    |                 | 11    | 2 6    |      |
| 2                   |                                     | वधारणं, हीना           | <b>चिकाङ्गादि</b> मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सहागमनं,                                | and the little |           |       |                                                       | रि माहेश्वरस्नानम्                           |                    | 200             | 11    | 11 2   |      |
| 7                   | गार्थे दक्षिणतः कर्तव्यपदाः         | र्याः देयमार्गाश       | व, पशुरिष्पगृहयाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रनद्वारप्रवे-                           |                |           | 9019  | रक्षांन्नं सर्वशृष्ट्रस्यकाः<br>वृतगोशकृद्द्धिद्भोद्व | <b>क्रवलाश्चिल्वकम</b> ल                     | वचामाञ्जष्ठ।       | द्लागग्र        | 262   | 3 4    |      |
| 1                   | गादिकर्तव्यकर्मसंग्रहः              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 280            | 8         | 200   | पुरुपोत्तमपादोदकस्रा                                  | नम् · · ·                                    | ••••               | ""              | 17 .  | 7      |      |
|                     |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 288            | 3         |       | TEMPERATURE                                           |                                              | ••••               |                 | 248   | 2 %    |      |
| ९० दे               | वार्चाम्न्त्रप्रतीककथनम्            | ~                      | The state of the s | नगोग्रन-                                |                |           | 990   | गोगगोलकविवि                                           | धिवाञ्छितार्थप्रदश                           | गवद्बुलपन          | वर्णनम् …       | . 399 | 8      | 1    |
| 88.5                | दका <u>नु</u> लेपनवस्त्राभरणपुष्प   | ावल्ब <b>पत्रदूव</b> ॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3717741                                 | 282            | 8         | 1 220 | प्राथिश्वतानुसारेण न                                  | रकगमनादिदण्डवि                               | धानम्              | •••             | . ,,  | 3      |      |
| 7 4                 | कथनम्                               | ***                    | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | or 18                                   | "              | "         | 3 5 5 | जीवस्य गर्भसंकान्ति                                   | रणन्म ••••                                   |                    |                 |       |        | luas |
| र १२ वे             | <b>इबदेवातिथिपूजनवर्णनम्</b>        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••                                    |                | 1.00      | 903   | 9 99 David                                            | कर्मानुसारमा                                 | द्रताउनाचन         | न्तरं भोगदे     | Ę ;1  | ,,   韓 | 1111 |
| 63 =                | बन्द्रसूर्योपरागे भोजनवर            | नि वालकान              | ां पूर्वे दत्त्वेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गृहस्थस्य                               |                | 910       | 885   |                                                       |                                              |                    |                 |       |        |      |
| 7                   | <sub>जीजन फिल्या विभोजन निय</sub>   | कथनम्                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••                                    | 585            | 76        | 1     | फलभोगः<br>गर्भे कल्ल्घनीमूतांग                        |                                              | ग्रत्पत्तिप्र रस्स | रं गर्भव्यथार्व |       | . 8    |      |
| 191                 | शयनानहेंदेशकयनपुरस्सरं              |                        | • सक्तिकेशनपी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तम                                      | 588            | 1 8       | 1 83% | गम कल्लधनासूता                                        | Heldfallan and                               |                    |                 | 395   | 3114   |      |

विव

|       | भाः अववसाः                                         |               |          | पत्राङ्काः प | श्रिक्षाः | अध्या | ाः विषयाः                        |            |                  | •          | पत्राः    | द्धाः प्रष्ठा | क्रा |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|-------|----------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------|------|
| 224   | र्वेरीरविषयवर्णनम्                                 | ••••          |          | 745          | 2         | 232   | यतिधर्मनिरूपणम्                  |            |                  |            |           | २७५           |      |
| 234   | विविधदानकर्तृणां धर्ममाचरतां च जीवोत्क्र           | गणानन्तरं     | समुखं    |              | B. 1      | १३२   | सर्वशान्तिष्वाथर्वणशान्तिवि      | वेः        |                  |            |           | २७६           | -    |
|       | यमपुरे गमनं तदिरुद्धानां तत्र विविधयातनासहनम्      |               |          | 296          | 2         | 553   | भौमान्तरिक्षादिशान्तिषु, अमृ     | ताभयादि    | शान्तिकथनः       | 7          |           | २७७           | 1    |
| ११७   | स्ववर्णाश्रमधर्ममनुरुन्धतां स्वर्गवासः             | ****          | ****     | 799          | 2         | 848   | विविधोत्पातकथनम्                 |            |                  |            |           | २७८           |      |
| 188   | शास्त्रोक्तविरुद्धवर्णाश्रमधर्मकारिणां निरयगमनम्   |               |          | २६०          | 9         | 934   | अर्थाविकारोपशमनवर्णनम्           |            |                  |            | ****      | २७९           |      |
| ११९ 1 | विविधनस्कनामप्रदर्शनपूर्वकं पापिनां तेषुतेषु नस्व  | हेब यातन      | वर्णनम   | 268          | ,         | १३६   | औत्पाताग्निशान्तिवर्णनम्         | - 4444     |                  |            |           | "             |      |
| 130   | पापकर्मानुसारं नारकयातना अनुमूय नारकाणां संस       | नारे ब्रह्मरा | असति-    |              | 1         | 230   | औत्पातिके वृक्षवैकृत्यवर्णनम्    |            |                  |            |           | "             |      |
|       | र्यगादियोनिषु जन्म                                 |               | ****     | २६२          | 8         | 355   | " वृष्टिवैकृत्यवर्णनम्           |            |                  |            | ****      | 11            |      |
|       | नरकवेदनाभोगानन्तरं मणिमुक्तादिहर्तुः स्वर्णकारव    | ताती स्वर्ण   | चोम्प    |              |           | 239   |                                  |            | •••              |            |           | 960           |      |
|       | कुनिवत्वं, सुरापस्य कृष्णदन्तता, ग्रुरुप्रतिकूलस्य | ापस्मारित्व   | ाटिपर्व- |              |           | 880   | स्तीप्रसववर्णनम्                 |            |                  |            |           | "             |      |
|       | जन्म कर्मप्रकाश्कचिद्रयुक्तवपुस्त्वम्              |               |          | 11           | 2         | 8.88  | वडवाहस्तिन्यादियुग्ममसववैवृ      | जादिशा-    | <del>ेतं</del> ः |            |           | "             |      |
| १२२   | वर्णाश्रमधर्मकारिणां भीत्यभावः ( दुर्गातितरणम्     | )             |          | 263          | 9         | १४२   | उपस्करवैकृतवंर्णनम्              |            |                  |            |           | '11           |      |
| १२३   | सर्वपापविनाशक चान्द्रायणकुच्छादिवर्णनम्            |               |          | ,,           | ,         | . 888 | आरण्यप्रास्यपश्चादीनां ग्रामा    | रण्यगमन    | दिवैक्रतशार्वि   | नेत:       |           | 11            |      |
| 858   | विविधपापनाञ्चनानादव्यदायक्वेदिकम्बन्धनानि          |               |          | 254          | ,         |       | मसादतोरणादीनाम <b>निमित्तप</b> त |            |                  |            | त्रंद्रो- |               |      |
| १३५   | वैदिकविविधमन्त्रेस्तत्तत्कार्यसाधकतन्त्रविधानम     |               |          | 286          | 2         |       | हादीनासुद्ये च शान्तिः           |            |                  |            |           | २८१           |      |
| 144   | अनेककामनासिद्धिकरसामप्रयोगकथनम                     |               | •••      | २७१          | 2         | 386   | राज्यमण्डलवर्णने कुल्यादिभेदे    | न शत्रवर्ण | नम्              |            |           | 11            | •    |
| १२७   | <b>अथवेविधिनानेकप्रयोगसाधकविधिकयनम</b>             | ****          |          | १७३          | 2/        |       | श्रृबुषु दण्डप्रणयनम्            |            | 3 1-2            |            |           | ,,            | ,    |
| १२८   | श्रीस्क्तमाहात्म्यकथनम्                            |               |          | 208          | 8         |       | युद्धकरणे हानि विचायोंपेक्षाव    |            |                  |            |           | 262           | ,    |
|       | पुरुषस्तामाहातम्यवर्णनम्                           |               | ****     | "            | 2         |       | शञ्चन्याकुलीकरणाय तद्राज्ये      |            |                  |            | ****      | 11            | ,    |
| 830   | वानप्रस्थाश्रमधर्मकथनम्                            | ••••          | ****     | 794          | 2         |       | इन्द्रजालेन शत्रुराज्ये चतुरङ्गव |            |                  | में तर्जनी | गानि      | 11            |      |

| जम्यायाः                          | विषयाः                  |               |        | पत्रांकाः प्र | ष्ट्रांकाः | कप्पायाः विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५० चाद्रव्यवर्णनम्               |                         | ****          |        | 268           | 17         | वक्यनम्, मासाधिपवलादिवशाद्रमेषुष्टचादेर्महायुर्विचारमरणकार-<br>२९२ २<br>णाहवर्गराजयोगादेश्चं कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १५१ राजाविकवर्णनम्                |                         |               | •••    | ,,            | 2          | णाष्ट्रवराराजयागाद्श्य वर्षपञ्च राज्याद्रभगाणग्रहकक्षामान्ज्यादिसाधन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १५२ जन्मनक्षत्रकालनपुष्पद्मानक    | वर्यसंक्रमणनिमित्तकः    | र्यपूजनवालेन  | दुपूज- |               |            | णाष्ट्रवर्गराजयागादश्च कथनन्<br>१६८ सौरादिदिवससत्ययुगादिमानकल्पग्रहमगणग्रहकक्षामानज्यादिसाधन-<br>१६८ सौरादिदिवससत्ययुगादिमानकल्पग्रहमगोमादिवकादिकेन्द्रादिवर्णनम् २९५ १<br>कान्तिकारसाधनलग्रमानानयननक्षत्रधुककमौमादिवकादिकेन्द्रादिवर्णनम् २९५ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| नादीनि राजकर्माणि                 |                         |               | ••••   | २८३           | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५३ राज्ञश्चातुर्मास्यविधिवर्णनस् |                         | 2000          |        | ",            | 5          | १६९ इष्टकालान्दसीरादनचन्द्राहस्साधनाष्ट्रगणनाः<br>नरात्रकालपातकालसंबरसरान्दानयनत्तद्विपदिवसाधिपाकदियम्बस्य-<br>२९७ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १५४ शक्रभ्वजोत्पत्तिकथनपुरस्स     | तन्महोत्सवकर्तः संव     | पामे जयः      |        | 11            | "          | न्रात्रकाळपातकाळपपरावराच्याराज्या २९७ २॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १५५ शंकंध्वजमहोत्सवकाछविधि        | फछादिकथनम्              |               |        | 268           | 3          | त्त्यादिवणनम् •••• २९/ १॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १५६ इन्द्रध्वजपतनमङ्गादिशान्ति    | वर्णनम्                 |               | ****   | 1)            | 2          | ११०० ज्याचित्रिकेतपाद्यान्यन्यभूकार्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५७ शक्रध्वजारीपणमसङ्गेन स्ता     | वकमन्त्राः              | ••••          | •••    | 266           | 3          | १७१ छेद्शङ्कच्छायादिवशाह्वसस्य गतसन्त्रागर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १५८ आश्विनशुक्रनवस्यां शिविरी     | त्तरे भद्रकालीगृहं नि   | र्मियं पटे भा | कार्ली |               |            | and the second s |
| सम्पूरुपाष्टम्यां छत्रवर्माचाः    | युधानि पूजयेत           | ****          |        | ",            | "          | Variable of the state of the st |
| १५९ हस्त्यश्वादिनीराजनशान्तिवि    | थिः                     |               | ****   | २८६           | 3          | १७५ अहाद्यास्तरुप्रान्तरपार्यम् । सङ्काङ्कतल्युजलम्बनावनार्तस्फुटशरसम्मी-<br>१७४ अह्णकालिकार्कचन्द्रयोशसङ्कराङ्कतल्युजलम्बनावनार्वस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६० छत्राश्वध्वजगजपताकाखङ्ग       | र्मदुन्दुभ्यादिमन्त्राः | į             | ••••   | "             | 3          | च्येन्संस्यादियाधनं यह्यातिज्ञानास्र (१०००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६१ राज्यविवृद्धिकरणं घृतकम्ब     |                         |               |        | 269           | 2          | १७५ पौरयायिमही, यायिमहबळे राजयात्रायाः श्रेष्ठता, ग्रुकास्तादी तनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६६२ संवत्सराभिषेकः                |                         |               |        | 266           | 2          | वेषः, यात्रोपयोगिमासदिवसन्धत्रदिग्द्वारनक्षत्रदियदियः " २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६३ यात्रायां शकुनविधानम्          |                         | ****          | ••••   | "             | "          | गक्यनपुरस्तरं जन्मराज्ञ्यपचयक्षादी यात्रायाः सिद्धिमदत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 II II                          | yy yy 1                 | 11 11         | 11     | २८९           | 1          | १७६ राज्ञां विजययात्राये शुभनक्षत्रं विचार्यं तिहनात्सप्तरात्रपूर्वविधेयाविधि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १६५ शुभाशुभग्रश्नफ्लम्            |                         |               |        | 298           | 2          | वर्णनपुरस्सरं यात्राविवसे त्रिविकमं सम्पूच्य होमानन्तरं यात्रिकस्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६६ ज्योतिःशास्त्रवर्णने शासशा    | W. CONTRACT             |               |        | ,,            | 2          | क्तादिपठनपूर्वकं दिखनक्षत्रयानिवेद्यं दस्ता किश्चित्पात्रय यायात ३०० २<br>१९७७ वस्त्रशस्त्रादिधारणपरसभ्वरयगजादिविन्यासप्रगस्तरं युद्धवर्णनम् ३०१ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| अध्यायाः | विषया:                                                               | पत्राङ्काः १ | प्रहाद्धाः | अध्यायाः विषयाः पृष्ठोकाः पृष्ठोकाः                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| १७८ रथ   | नागाश्वपत्तीनां पादानाश्रित्य धनुर्वेदस्य चतुष्पादता, यन्त्रमुक्त-   |              |            | तत्रापि गचपचादिभेदपूर्वकं शन्दशास्त्रानुमृतस्वम् ३०८ १                   |
| मा       | णिम्रक्तम्रकसन्धारितामुक्तेविशस्त्रास्त्रसम्पत्त्या युद्धम्          | इ०इ          | 3          | ३ गायत्रोध्णिगादिच्छन्दांवर्णनम् " २                                     |
| १७९ सम   | पद्वैशाखमण्डलालीडमत्यास्यातसम्प्रदादिधनुर्वेद्वर्णनम्                | 308          | 8          | ४ स्वयंवृचीकर्षिमित्रराजपिंदेवतादानवगन्धर्वराक्षसयक्षकित्ररनागवचः-       |
| १८० वाण  | गव्यापारे कृतहस्तादिशिक्षणाद्यभ्यासवर्णनम्                           | )7           | 2          | कथनपुरस्सरसृग्यजुरादिनवविधमन्त्रवर्णनम् ३०९ १                            |
| १८१ घनु  | र्वेदे व्येषुकविधिवर्णनम्                                            | ३०५          | 8          | ५ सूत्रलक्षणतज्ञातुर्विध्यवाक्यार्थवाक्यपद्तद्र्यपंचावयवपद्विधसूत्रव्या- |
| १८२ खड्  | गमासघारणञ्जूलतोमरगदापरशुसुद्गरलगुडवंज्ञपद्दिशकृपाणीक्षेप-            |              | 4          | रूपाप्रत्यक्षादित्रिविधप्रमाणाप्तस्थाणीनरुक्तभेदगणोद्गीतादिवर्णनम् " २   |
|          | गदानियुद्धकर्माणि                                                    | 77           | 2          | ६ अधिकरणयोग-पदार्थ-हेरवथोंहेश-निदेशादितन्त्रयुक्तिविवरणम् ३१० १          |
| १८३ स्वर | शैनपर्याणास्तरणादियुक्ताश्वानःश्व रहिमप्रग्रहकोविदकुपान्तवरणा-       |              |            | ७ प्राकृतभाषालक्षणम् '' ''                                               |
|          | रुक्तसारथे रथइस्त्यादीनां वर्णनम्                                    | 306          | 8          | ८ देवादिश्चन्दपर्यायवर्णनाध्यायः ११ २                                    |
|          | इति विष्णुधर्मोत्तरद्वितीयस्रण्डः ।                                  |              |            | ९ अभिधानकोशवर्णनम् ३११ १                                                 |
|          |                                                                      |              |            | १० मनुष्यादिश्यायवर्णनम् ; २                                             |
|          |                                                                      |              |            | ११ अभिघानकोशे कीर्स्यादिखील्गिशब्दिनिर्देशः ३१२ १                        |
|          | अथ तृतीयखण्डः ।                                                      |              |            | १२ राजादिप्रंशन्दनिर्देशः " "                                            |
| १ चि     | त्रस्त्रविघानदेवार्चानिर्माणपूजनेन देवतासान्निध्यं ततश्राभीष्टच-     |              |            | १३ जलादिनपुंसकशन्दाभिधानम् " २                                           |
|          | गिफलम्                                                               | 305          | 8          | १४ अनुमासयमकरूपकश्चेषाद्यंकारकथनम् ३१३ ६                                 |
| २ मि     | तेमास्वरूपनिश्चायकचित्रसूत्रस्यातोद्यनृत्यशास्त्रज्ञानायत्तर्वं तस्य |              |            | १५ शास्त्रेतिहासकाव्यमहाकाव्यानां लक्षणवर्णनम् '' ''                     |
| च        | गीतशासाधीनत्वं, गीतस्य तु संस्कृतप्राकृतापश्रष्टादिभेदाद्वाहुल्यं    |              |            | १६ प्रहेलिकालक्षणभेदकथनम्                                                |

| १७ मन्त्रब्राझणकरूपपुराणकथनपुरस्तरं नाटकलाटिकामकरणमकरणीस- भवतारेहास्र्गादिद्रादश्वरुपकरुकशणकथनपुरस्तरं नायकलायिकामेद- श्रंगारादिद्रादश्वरुपकरुकशणकथनपुरस्तरं नायकलायिकामेद- श्रंगारादिद्रादश्वरुपकरुकशणकथनपुरस्तरं नायकलायिकामेद- श्रंगारादिद्रादश्वरुपकरुकशणकथनपुरस्तरं नायकलायिकामेद- श्रंगारादिद्रादश्वरुपकरुपकरुश्वराद्वर्गक्यम् मन्द्रादिद्वर्गस्यां, आमत्रयं, सप्त- श्रंगारादिद्राद्वर्गक्यम् मन्द्रादिद्वर्गस्यां, व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव | - August                                                                                       | पत्राङ्काः पृष्ठाङ्काः[                                                                                                                     | अध्यायाः विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पत्राक्षाः प्रशाहरः                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रेचकचारीमद्दाचारीतन्मण्डलांगहारतत्करणवृत्तवृत्त्यादिवर्णनम् ३१६ १ श्रुत्यासनस्थानवर्णनम् ३१७ १ ३१ हासरितशोकायेकोनपश्चाश्रद्धावनिरूपणम् ३१७ १ ३१ हासरितशोकायेकोनपश्चाश्रद्धावनिरूपणम् ३१७ २ स्वस्थमन्दालसकान्तप्रस्थालसाद्युपवेशनस्थानकादिवर्णनम् १७ २ स्वस्थमन्दालसकान्तप्रस्थालसाद्युपवेशनस्थानकादिवर्णनम् ३२७ २                                                                                                                                                  | मनतारहास्गादिद्वाव्यक्षपकळक्षणकथनपुरस्सर्रं श्रृंगारादिरसवर्णनम्                               | तामकरणमकरणीस- नायकनायिकामेद ३१३ १ तः, ब्रासत्रयं, सप्त- त्यश्रदारोऽङंकारा, ३१५ १ ख्वित्रमकरणावनव्दा , २ नवनृपतद्ञुजीविद्य- पकटिपादायाश्रित- | गयुक्तर्मनासिकाकर्मजिह्नाधरीष्टमदंदन्तकर्माधु २६ असंग्रुतसंज्ञतादिभेदपुरस्सरं नृत्ये करविन्यासः २७ वाचिकहार्योङ्गिक्तसारिवकमेदेन चतुःमकारव<br>रचनासज्जीवादिनाटचोपकरणवर्णनम् २८ इन्द्रियार्धाभिनयमकारः, इष्टानिष्टमध्यस्यभेते<br>चेष्टादिनिकरणम्,मभातगगनरात्रिमदोपदिवस्य<br>नक्षत्राद्यभिनयादिवर्णनम्<br>२९ जानुकटीसमस्वाभाविकोजुङ्गनमनग्रुद्धमचारत<br>कटीसमादिनारागितमचारवर्णनम् श्रृङ्गाराद्वास्व<br>वीराद्द्रुतस्य वीमस्ताद्वयानकस्योत्पत्तिमभिध | त्रं कर्रकसञ्चलनाति व<br>क्राप्तिनयप्रस्तालङ्काराङ्ग-<br>देन गात्रप्रहावनादिना<br>तुंचनघराजलाशयदिङ-<br>३२३ १<br>पोरुगोत्सुक्यादिषु जातु-<br>३२५ १<br>स्पस्य रीद्रात्करणस्य<br>स्पाय तत्त्वदेवतावर्णभेदव्य- |
| २२ स्वस्थमन्दालसकान्त्रप्रस्थालसाद्युपवेशनस्थानकादिवर्णनम् ३२७ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रेचकचारीमद्दाचारीतन्मण्डलांगहारतत्करणवृत्तवृ                                                   | स्यादिवणेनम् ३१६ १                                                                                                                          | ञ्जनाादानकपणम् ····<br>३१ हासरतिशोकाद्येकोनपश्चाशद्भावनिकपणम् ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | '' २                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२ स्वस्थमन्दालसकान्त्रमस्थालसाद्युप्वेशनस्थानका<br>२३ वैष्णवसमपादादिमेदेन प्रस्थानकादिवर्णनम् | दिवर्णनम् '' '२                                                                                                                             | ३२ करांगुळीनां विविधविन्यासवद्यादोङ्काराज्सल<br>निरुद्धादिरहस्यमुद्रावर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वासुद्वसङ्गपणमञ्चम्ना-<br>३२७ २                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | णं, नृत्तानुसारं चित्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पि त्रैक्षोक्यानुकरणं- | -दृष्टिभा-   |       |                   |    | निधिविद्याधरहन्                        |            | वित्राण    |                 | यु यु      | नाहेखनं  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|-------------------|----|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सादिकरणम्, ईस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              | 5.3.5 | 3                 |    | रवहरतेनात्मगृहे                        |            |            | वत्रदाषगुण      | वणनम्,     |          | 22.0 |
| ६ चित्रसूत्रवर्णने मूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वयवप्रमाण तद्वुस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रण मघशहसमाङ            | च्यादव-      |       |                   |    | स्त्रसमाप्तिः                          |            |            |                 | •••        | ••••     | ३३७  |
| र्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••••                   | ****         | ३३२   |                   |    | ब्रह्मविष्णुशङ्करवि                    |            |            |                 | ••••       | ****     |      |
| ७ चित्रकर्मण्यंगप्रत्यंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाम्                    | ••••         | "     | The second second |    | विष्णुपूजायोग्यप                       |            |            | ••••            | ••••       | ••••     | 246  |
| ८ चित्रकर्मणि देवताने<br>९ नानावणीनुगताः इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ् १<br>गतसाचीकृतदेहाय  | <br>वेकोपभे- | "     | 39                | ४६ | अरूपस्थापि देव<br>चतुर्वऋतादिनिस्      |            | क्शात्साक। | रता, तत्र र     | व ब्रह्मणः | सहेतुकं  | ٠,   |
| दसहिताश्चित्रकर्मण<br>वित्रकर्माईसूमिसँस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STATE OF THE PERSON OF THE PER |                        |              | 333   | 3                 | 80 | विष्णुक्तपनिर्माणे<br>शक्तिकपता, वर    |            |            |                 |            |          |      |
| All the second s | तादिरंगद्रव्यकथनश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | ••••         | 855   | 2                 |    | प्रतिवक्षं सूर्यचन                     | स्कपं करद् | म्, संकर्ष | णादिक्रपाण      | ामपि मुस   | ल्लाङ्ग- |      |
| ४१ सत्यवैणिकादिभेदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |       |                   |    | <b>छाचायुघतादिव</b>                    | र्गनम्     |            |                 |            |          | "    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यानप्रमाणादिचित्रगुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |              | 226   |                   |    | महादेवस्य सची<br>यांत्रिनेत्रत्रयत्वम् |            |            |                 |            |          |      |
| Constitution of the Consti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              | 774   | 3                 |    | दिरूपता                                | i          |            | - 100 Addit 1.1 |            | नापुरा।  | 339  |
| २ चित्रे देवनृपर्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्धवद्रयदानवादाना<br>दुक्तपासनशयनयानवेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |       |                   |    | नासत्यक्रपनिर्माण                      |            | 57.1       |                 | ***        |          | 117  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | युक्त्रासग्दायनयानवः<br>यद्मादिनिधिसचन्द्रनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |              |       |                   |    | शकशचीरूपनिम                            |            | ••••       | 4               | •••        | •••      |      |

| ० 🖁 अध्यायाः     | विषयाः                               | HOLESCON IN COLUMN          | . 4      | त्राक्षीः पृष्ठ | The second      | ध्यायाः              | विषयाः                              | ·               | Aai                         | द्धाः पृष्ठाङ्क | - 14 | खु <sup>,</sup> |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------|-----------------|
| 9                | रूपनिरूपणं तस्य संकर्षणस्            | पता. तद्वाहनमहिष्           | ्य मोइ-  |                 | 1 8             | ५४ ध्वातुः सर्वार्थर | वाधकं सरस्वतीरूपनिम                 | र्गणम्          |                             | इथर             |      |                 |
| १। १ सहतुक यम    | र्णास्वरूपं चित्रग्रुप्तस्वरूपकः     | वनादि च                     | •••      | 380             | 8 1             | ६५ अंनन्त (शेष       | ) रूपनिरूपणम्                       |                 |                             | \$8\$           | ,,   |                 |
| ७ ८२ मधिकक्सा    | युधसवाहनवरुणस्वक्षपं, ता             | इक्षिणभागे मकर              | वाहनंग-  |                 | 1 8             | ६६ जयाविजयाजय        | न्त्यपराजितादेवीसहित                | स्य महादेवव     | ात्तुम् <u>यु</u> राानमाणभ् |                 | 1    |                 |
| हास्बरूपम        | वामभागे सचामरकुर्मस                  | थयमुनास्वरूपम्,             | वरुणस्य  |                 | . 8             | ६७ प्रकारहयेन पिंग   | । <b>हाति</b> षिगङगण <b>युक्तस्</b> | प रेवन्तादिचर्  | ुः प्रत्रेश्च तसाभः         |                 |      |                 |
| USILABI A        | हार्याया रतिरूपतादिकथनः              | a                           |          | . 11            | ٦ .             | पत्नीभिश्च सहि       | तस्य रवे रूपनिर्माणम्               |                 |                             |                 | "    |                 |
| Agerial a        | नर्माणम्, तस्य वामांगे               | ऋदिः, शंखपदा                | निध्यादि |                 |                 | ६८ सितकसदहस्तर       | य कान्तिशोभाभ्यां भ                 | ार्याभ्यां सहित | स्याश्विन्याद्यष्टा-        |                 | 131  |                 |
|                  |                                      |                             |          | 388             | 3               | विज्ञातिभार्याभि     | वा सहितस्य चन्द्रमस                 | तो निर्माणम्    |                             | . "             | 2    |                 |
| तत्पार्थं,       |                                      |                             |          | ,,              | "               |                      | भौमादिबहानिर्माणम्                  |                 |                             | 388             | 3    |                 |
| ५४ गरुडक्पनिम    |                                      |                             | gles.    | ,,              |                 | ७० वंत्तीमानभविष्य   |                                     |                 |                             | . ,,            | "    |                 |
| ५ ५५ गौरीशमितक   | तिरचनम् ···                          |                             |          | 1,              | ,               | ०० परामागनाय         | ्रह् <b>भद्रकालीब्रह्मगणे</b> र्शा  | वेश्वकर्मरूपानि | र्माणम्                     | . 11            | "    |                 |
|                  | प्रमूर्तिनर्माणं चतुर्वेदकपि         | शुक्तादाचत्रसाहत <u>न</u> ् |          | 202             |                 | अर स्कन्दावसायक      | विध्विनद्रवरुणादीनाः                | इ रूपवर्णनम     |                             | 99              | 2    |                 |
| ५७ विक्रपाक्षरूप | नर्माणं सनिनृत्यादि                  |                             | •••      | 385             | ,/              | उर थरादिवसूना        | नुकाष्टादीनां ध्रुवागस्त्य          | सम्बद्धानम्     | करेवानां निर्माण            | g "             | ,,   |                 |
|                  | य वायोः ससक्तिकस्य निर               |                             |          | ٠,              |                 |                      |                                     | 1.534.1414      |                             | 205             | 2 6  |                 |
|                  | योः स्वरूपनिर्माणप्रकारः             |                             | ****     | WALL !          |                 | ७४ लिङ्गरूपनिर्माप   |                                     | rettletter i    |                             | ",              | ,, 9 |                 |
| ६० एकचऋदिवा      | हुगदाचकथरविष्णुरूपमपर                | म्                          | ••••     | .,,             | No. of the last | ७५ व्योमरूपनिर्मा    | THE RESIDENCE PROPERTY.             | •••             |                             | ,,              |      |                 |
| ६१ शुक्रवणंचतुः  | र्वेजरत्नसस्योषधिपद्महस्ता <b>वि</b> | देश्रदेवीस्वरूपनिर्माण      | म्       | .17             | 3/1             | ७६ वद्रीवृक्षमनु     | नरनारायणरूपनिर्माण                  | म्              | ****                        |                 | " 3  | H               |
|                  | ाम्बर <b>युतमाका</b> शस्वरूपम्       |                             |          | 11              | "               | १९० कीर्सारिसतर्दे   | श्रमार्यायुत्तधर्मरूपनिम            | र्शणम्          |                             | . "             | " 6  | -               |

|                                |                          | Digitized        | A LUAGO | and Conjus  | ायाः विषयाः पः<br>ion Chennai and eGangotri                                | त्रीकाः पृष्ठी | 2000         |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ७९ अनैश्वर्यक्षपिहिरण्याक्षशिर | क्छेदोद्यतस्य धरणीद्वीसः | नाथरयैश्वर्यरूप- |         | 90          | वारुपरीक्षोक्ताविधवर्द्धले दैवइपुरोहिताम्यां देवाचीहीशलापरीक्षणं,          |                |              |
| नृवराहस्य निर्माणम्            |                          |                  | 380     |             | शिलानामुत्तममध्यमनिकृष्टतादिभेदेन तासां फलानि पाकेन तासां                  |                | i            |
| ८० इयमीवरूपनिर्माण्य           | 4117                     |                  | · ,,    | 17 .        |                                                                            | 200            |              |
| ८१ शेषशायिरूपनिर्माणम्         |                          |                  | 11      | " 09        |                                                                            | 399            | The state of |
| ८२ विष्णोः पाने पृथक् च छक्    | वीचित्रविक्रांगयकारः     |                  | 7, .    | ; '''       | बाह्मणादिजातिभेदेन सृद्मानीय बाह्मणादिभिदेवेमासादार्थामिष्टका-             |                |              |
| ८३ हरेविश्वक्षपवर्णनम्         |                          | Here the same    | ,,      | 7           | करणम                                                                       | . "            |              |
|                                |                          |                  |         | 93          | विन्दुक्कपित्यास्रकात्मलीषुष्पादिभिद्र्य्यैवेष्ठलेपकरणप्रकाराः             | ३५६            |              |
| ८४ ऐडूकरूपनिर्माणम्            |                          | •••              | 386     | 8 8         | सत्ययुगे देवानां प्रत्यक्षपूजनं त्रेताद्वापरयोः प्रत्यक्षपूजा प्रतिमासु च, | 1              | P            |
| ८५ वासुदेवरूपनिर्माणे सायुधस   |                          |                  |         |             | तत्रापि त्रेतायुगं गृहे द्वापर चारण्ये कली च देवायतननिर्मितिर्नगरेषु       |                |              |
| देन रूपनिर्माणं तथा भागेव      | रामदाशारियरामादि (देवे   | ाधान ) मूर्ति-   |         |             | समारव्धा, भूमिदानं विधायैव देवायतनप्रतिष्ठा कार्या, देवाळय-                |                |              |
| निर्माणम्                      |                          |                  | . ,     | 2           | योग्यभूमिः                                                                 | . ,,           | ,            |
| ८६ हिमबदाद्याभिधमासादवर्णनं    | . तत्र च .सर्वतोभद्र+    | केशबादियार्ते-   | 1312    | 1 98        | ब्राह्मणादिवणोक्तसृदि मूशोधनपुरस्तरं शक्योद्धारादि विधाय श्री-             |                |              |
| स्थापनम्                       |                          |                  | 340     | (2.6)       |                                                                            |                |              |
| ८७ मण्डपद्वारशिखरादियुक्तमा    |                          | वसङ्गर्णादि-     |         |             | विष्णुवारह्वदेवादिपूजनं कार्यस्, देशान्यां शिलां विन्यस्य प्राद्ति।ण्येन   |                | 1            |
| मृतिंस्थापनम्                  |                          |                  |         |             | पुनरतन्त्वासं समाचरेत्। तदहरेव सूत्रन्यासनन्दादिशिलार्चनं विधाव            |                |              |
|                                | 2000                     |                  | 398     | THE RESERVE | चित्रकर्म विधेयं विष्णवादिमासादेगरुडादेश्वश्रान्यपि कर्तव्यानि             | 340            | 1            |
| ८८ चतुःविष्टपदे देवतायतने (    | सामान्यमासाद ) द्वारमार  | मापाण्डकाः       |         | . 99        | वारतुष्ठरपे शस्यज्ञानं, शस्यं विद्याय वास्तुदेवायतनं कर्तव्यम्, देवा-      |                |              |
| कदिबसुधामंजरीगर्भदारिमा        | त्त वसुधासश्चरसोपानादिमम | गणवर्णनम्        | \$48    | 3           | यतनदीक्षणादिभागेषु देवताकोशभवनादि, धनशस्ये दन्धे वृद्धिः                   | 396            | ,            |
| ८९ देवाल्यार्थं दारुपरीक्षणम्  |                          | ****             | . 11    | ,1 .0.8     | वैरणनादिशुगेश्वश्वित्यादिनक्षत्रेषु संवत्सरादिषु वर्षेषु वसन्ताच्तुषु      |                | 100          |

| अध्यायाः              | विषया:                                                                                                                                                           | पत्राङ्काः पृष्टाङ्काः | भण्यायाः प्रशाहाः प्रशाहाः प्रशाहाः प्रशाहाः युग्राहाः युग्राहाः विषयाः अनु•                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मा<br>दिर<br>९७ प्रति | वादिमासेड सूर्यादिवारेड प्रतिपदादितिथिड शङ्कनादिकरणेड मेवा<br>क्षेत्रेड सूर्यादिहोरास प्रतिष्ठाफठानि<br>हाविधिकथने यजमानस्यात्विभिमा सह दीक्षाग्रहणं स्वस्तिवाचन | 349 8                  | १०७ श्रीवासुदेवविवोधनमन्त्राः ३७१ २<br>१०८ व्यक्ताव्यक्तमूर्तेविंच्णोध्यानसीकर्याय भोगमोक्षदेववे च मूर्तिकरूपना-<br>वाहने ३७२ १<br>१०९ होसविधिवर्णनम् ३७२ १ |
| ९८ विधि               | प्रविभामि तप्रासादेऽधिवासनस्यण्डिलपश्चिमादिभागेषु कल्पका-<br>वेशपरस्सरं कल्शस्थापनतोरणन्यासध्वजवितानघटिप्रतीहार-                                                 |                        | १११ बृहत्स्नपनद्रव्यमन्त्रमाहात्मवर्णनम् २७३ १<br>११२ गन्धातुष्ठेपनताळवृन्तनिवेदनादिं-(भोगदान )-वर्णनम् " २                                                 |
| स्था                  | न्त्रघण्टादर्पणादिना सुसज्जीकरणं रक्षोध्नमन्त्रैयेद्वरक्षाकरणश्च<br>व्यसंस्कारः                                                                                  | 202 0                  | ११४ म्राचिष्णवेऽईणानिवेदनपुरस्सर् भक्ष्यभोज्यादि-( इज्या )-निवेदनम् ३७४ १                                                                                   |
|                       | होीचिविधिवर्णनम् ः<br>वासनवर्णनम्                                                                                                                                | " " ?                  | ११५ श्रृङ्ग्रावीक्तविधिना सास्वतेत्र्यावणनम्                                                                                                                |
|                       | त्रप्रतीकं जीवाद्यधिवासनविधिवर्णनम् · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                        | ं' र<br>ं' र           | ११७ तत्त्वदेवतातिथिषु प्रथमादिपश्चमदिवसपर्यन्तं विनायकश्रहर्सनागप्रमथ-<br>ब्राह्मणपूजनानि पश्चेऽहि च बृहत्स्नपनं कर्तस्यम्। तत्र सर्वेषां नागरि-            |
| 88                    | दिदेवानामाबाहनार्ध्येपाद्यभूपदिमन्त्रकथनम्<br>वृषञ्चरूठनन्दीश्वराद्याबाहनम्                                                                                      | ""<br>३६७ २            | काणां राज्ञा सह महना वाद्यघोषेण नृत्यगीतादियंगछैरतुतिभिश्चा-<br>द्यगमनं निमित्तदर्शनश्च '' २                                                                |
|                       | वंष्ण्यनेकावतारादिदेवानां युधिष्ठिरादिपाण्डवानां याज्ञसेनीसीता-<br>कीयञ्चोदारुक्तिमणीमस्त्रीनामावाडनादिवर्णनम्                                                   | 366 3                  | ११८ धर्मार्थकाममोक्षादिकामनानुसारेणानिरुद्धसंकर्षणमुग्रुम्नवाद्धदेवाय-                                                                                      |

| ११९ समु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द्योतयात्रानञ्ज्ञारविद्यारम्भादिकामानुसारं मत्स्यवरा      | ह्ह्ययीवा-    |     |     | १२९ अग्रीपोमात्मकपकु       | तिपुरुषयोर्छश्मीवास्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द्देत्वं, चैत्रङ् | क्रमतिपदि     | बह्रे- |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|-----|---|
| दिपू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जनम्                                                      |               | 304 | 2   | र्लक्ष्म्याश्च पूजनारि     | देनियमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••               | ••••          | •••    | ३७० | 1 |
| १२० इयर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बादिदेवानां पूजाकाळनिर्णयः                                |               | "   | 2,  | १३० नासत्यपूजाचक्षुवंत     | प्रतिपादनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               | •••    | 305 |   |
| १२१ प्रव्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (प्रंयागकालक्ष रशकतीर्थादिषु ब्रह्मयोगशायिमहादेव          | शतकत्वा-      |     |     | १३१ चैत्रशुक्कद्वितीयायां  | वालेन्दुव्रतवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ••••          | ·      | 905 |   |
| दिदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पुजननियमः                                                 |               | ३७६ | 8   | १३२ अञ्चन्यशयनदिती         | पावतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | ••••          |        | ,,  |   |
| 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्युदेवादिनामसु मोक्षादिदातृशक्तिवर्णनम्                |               | 1,  | "   | १३३ ज्येष्ठग्रक्कतृतीयायां |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |        | ,,  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देदिक्परत्वेन क्षेमादिकामपरत्वेन च विष्णीश्रत्रया         | देनामस्म-     |     |     | १३४ अस्यामेव तिथी ।        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ••••          |        | ,1  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्तिनादिनामीष्टसिद्धिः                                    | •••           | **  | 3 ! | १३५ अस्यामेव तिथी          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | All III           |               |        | 360 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दिमासपरत्वेन कृत्तिकादिनक्षत्रपरत्वेन च विष्ण्वादिन       | ामस्मरण-      |     | i   | १३६ वाय्वर्कचन्द्रदेहस्य   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | यायां •)      | तियौ   |     |   |
| फला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |               | ३७७ | 8   |                            | नात्स्वर्गलोके यथेष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |               | ·      | "   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नानुरोधेन पुष्करादिक्षेत्रेषु पुण्डरीकाक्षादिपश्चपश्चाशः  | न्नामकात-     |     | ,,  | १३७ वहिसूर्यसोमवरुण        | विविष्णोश्चतुर्मृति <b>व</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तवर्णनम्          |               |        | "   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ना पापक्षयपुरस्तरं महत्कलम्                               |               |     |     | १३८ इन्द्रयमवरुणकुवेर      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |        | 368 |   |
| 1 10 -100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | त्रकमलकर्णिकार्या ब्रह्मपूजनं पूर्वादिपत्रेषु च ऋग<br>तम् | ।।।द्यूजन-    | 396 | • 1 | १३९ विष्णुभूमिनभोबह        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>q</b>          |               |        | "   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | •••           | 300 | .,  | १४० बल्ज्ञानैश्वर्यशक्ति   | a production of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |        | .,  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रक्रमतिपदि स्थले जले वा विष्णुपूजनेन स                  | <br>เลี้ยายคม |     |     | १४१ पश्चमचतुर्मृतिकलं      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 1000          |        | 1,  |   |
| ALC: NO STATE OF THE PARTY OF T | माप्तिः                                                   | 14413414      | ,,  | 2   | १४२ वैश्वष्टक्कचतुर्या     | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                   | वेचे ब्रह्मस् | दाषा-  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311110                                                    |               |     |     | 101 448848041              | Bare sailer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 1-16-1          | 10.18 m/      |        |     |   |

| अध्यावाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . विश्वाः                                           | प्रताङ्काः प्र | श्राह्माः | अध्यायाः विषयाः                                                                           | हाः वृष्ठाद्वाः |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| हेऽनिरुद्धस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वार्चनं विधाय योग्यबाक्षणाय तत्तवृत्रतोक्तद्विणावि  |                |           | १५१ नरनारायणहयईसाविक्षपचतुर्भीर्तव्रतवर्णनम् समाप्तं चतुर्भीर्तव्रतम् ॥                   | ३८३ २           |
| दानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | ३८१            | . 3       | अथ पंचर्न्यतंत्रतम् १५२ चेत्रशुक्कपंचम्यां पृथिव्यादिपंचमुतात्मकस्य विष्णोः शुक्कादिवर्ण- |                 |
| १४३ सप्तमचतुर्वार्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कल्पनेप्रिव्रतवर्णनम्                               | ३८२            | 5.        | १५३ चत्रशुक्षपचस्या पृथिक्यादेश्यत्रास्त्रभार ।। उपार                                     | 39 30           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | "              | "         | मण्डलेषु तत्तद्वर्णगन्धपुष्पादिभिर्त्वनम्                                                 | 11 11           |
| १४५ श्रावणादिचत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्मासेषु विष्णुकविचतुःसागरचिद्रपूर्णकुम्भपूजनहवन।   | r-             |           | १५३ वहचकादिकापसवस्तरभारवस्तरायाना सम्बन्धानान्य                                           | 11 11           |
| विविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | •              | . " j     | १५४ सावाधलक्ष्माव्रतवणनभ् ••••                                                            | 368 3           |
| १४६ बासदेवांदिचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्मूर्तर्गरुडमकरादिचित्रसहितस्य पूजनम्              |                | 3         | १५५ पंचमूर्तिव्रते शंखचकगदापद्मपूजनहबनादि                                                 | 11 2            |
| १४७ ईज्ञानबहिबिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पास्तायुक्तपाणि निर्माय्य चैत्रशुक्कपतिपदि भीमनार   | -              |           | १५६ वसंवायृतुषु मञ्जमाधवादिपूजनात्मकषण्यतिव्रतवर्णनम्                                     | ,, ,,           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ानद्धितिल्यवघृतहोमा।देशकारेण व्रतवर्णनम्            | T-1            | 8         | १५७ सप्तमृतिव्रते सुभास्वरादिषितृव्रतवर्णनम्                                              | 11 11           |
| १४८ शंखबकगढाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मानां बासुदेवानिरुद्धादिचतुर्देवात्मकानां श्रावणादि | -              |           | १५८ चैत्रमासादारम्य कृष्णपक्षे प्रतिदिनं रुक्मभौमादिपातालवतवर्णनम्                        |                 |
| चत्रमीसेष वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्त्रानमक्तभोजनादिनियमपुरस्तरमर्चनम्                | 11             | "         | १५९ चैत्रज्ञक्लपक्षादारम्य प्रत्यहं सप्ताहपर्यन्तं जम्बूद्वीपादिसप्तद्वीपवर्णनम्          | 369 8           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिने त्रिरात्रोपवासपुरस्सरं यथाशक्ति वासुदेवार्च    | र्न :          | 4         | १६० चैत्रशुक्लपक्षादारभ्य लवणाविसप्तससुद्रव्रतवर्णनम्                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सत्रयं च नित्यार्चनफछाहारादिविधि कृत्वा वासन्तिव    |                |           | १६१ महेंद्रादिसप्तकुलपर्वतपूजनविधानम्                                                     | ""              |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | समापवेत्                                            | 17             | 17        | १६२ सप्तव्याहृतिसप्तलोकव्रतवर्णनम्                                                        | " "             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९ अध्यायोक्त ) वर्ते विष्णोः स्थानेऽनंतपूजनं विधा   | य              |           | १६३ ह्रादिन्यादिनदीव्रतवर्णनम्                                                            | . " "           |
| TEND HELE IN HOUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महीगगनवेघसामेकवर्षपर्यन्तं व्रतमाचरेचेद्रनरूपसुख    | * *            |           | १६४ सारस्वतव्रतवर्णनम्                                                                    | 11 11           |
| विकासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | C-0.Panini I   | "         | १६५ मोक्षमातिफळमदं सप्तर्षिश्रतकथनम्                                                      | \$54 S          |

|                                                                        |          |      | ि <del>भारतिर्देशि</del> n Chennal and eGangotrह्यल्याः पृत्राङ्काः पृष्ठा   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| १६६ चैत्रशुक्रसप्तस्यां मरुद्रतविधानम्                                 | 366      | 8    | १८२ मार्गशुक्लद्वादश्यां धातादिद्वादशादित्यव्रतवर्णनम् ३८९                   |
| १६७ ' मरुद्रतवर्णने गोपतिपूजनम्, : तत्र चाष्ट्रदलकमलकार्णिकार          | रां :    |      | १८३ वैशास्त्रयोदस्यां कामदेववतम् "                                           |
| विभावर्षुं संस्थाप्यर्जुकारिकादिगन्धवाँदिपूजनविधानम्                   | . "      | 2    | १८४ फाल्गुनशुक्कद्वादशीतो दत्तरपर्यन्त शुक्छत्रयोदश्यां घनव्रतम् "           |
| १६८ वसन्ताद्बत्वनुसारं सूर्यानुचरषात्रादिदेववर्णनम्                    | 300      | 8:   | १८५ ज्येष्ठशुक्लपक्षीयचतुर्दस्यां वायुलोकपदं वार्षिकव्रतम् "                 |
| १६९ अष्टद्श्रकमछे भास्करस्य तद्गदेवानाश्च पूजनम्                       | ,,,      | 3    | १८६ पौषमासिककृष्णचतुर्दशीषु वत्सरपर्यन्तं विरूपाश्चवतम् "                    |
| १७० रक्तसप्तमीव्रतवर्णनमसंगेन सांगदेवभास्करपूजनम्                      | . 11     | . 11 | १८७ कृष्णचतुर्देश्यां यमव्रतम् "                                             |
| १७१ संबुत्सरपर्यन्तसुक्तविधिना सप्तमीवतकरणेन सूर्यप्रसादात्सवांभीष्टरि | गिंदः '' | 33   | १८८ फाल्गुनशुक्लपक्षचतुर्दस्यां शिवत्रतम् ''                                 |
|                                                                        | 366      | . 8  | १८९ चैत्रशुक्छपक्षादारम्य वर्षपयन्तं प्रतिपश्चदशीयु श्राद्धक्षपितृवतम् ३९०   |
| ९७३ सोमाष्टम्यां महेश्वरत्रंतपूजीपवासहवनादिकरणफलम्                     |          | ,,   | १९० चेत्रक्रष्णपश्चद्शीतो वर्षपर्यन्तं विद्वपूजनहवनादिकम् ''                 |
| १०४ हिमबदादिनवशैलराजानां भद्रादिनववर्षाणाश्च नवस्यां पूजनस्            | .,       | ,,   | १९२ अमावास्यायां चन्द्रसूर्यव्रतवर्णनम् ''                                   |
| १७५ मद्रकालीव्रतपूजाविधानम्                                            | ,,       |      | १९२ कार्चिकात्मश्राति प्रतिमासं क्रांचिकारोहिण्यादिनक्षत्रयुतचन्द्रमः पूजना- |
| १७६ दशम्यां ऋत्वादिविश्वेदेवव्रतवर्णनं समाहात्म्यम्                    | . ,,     | ,    | दिवर्णनम् "                                                                  |
| १७७ " अङ्गिरोव्रतवर्णनम्                                               |          | "    | १९३ कार्तिकपूर्णिमायां शोडशद्खे पद्मे कार्णिकायां चन्द्रस्य केसरेष्वष्टा-    |
| 919/ Suferanian                                                        | . "      | 11   | विंशतिनक्षत्राणां पत्रेषु च तिथिदेवतानां सचन्द्रिकाणां पूजनविधिः "           |
| १७९ मार्गशीर्षमासमारम्याऽस्वत्सरमेकादश्यां भद्रमद्रुव्वतवर्णनम्        |          | ,    | १९४ मोष्ठपदपूर्णिमायां वरुणवतवर्णनम्                                         |
| 9/0 milesmanshu deservated transfer                                    | , 11     | "    | १९५ आस्युक्युणिमायां शक्वतवर्णनम् ''                                         |
| 9/9 mileliferani amenini menandan                                      | . "      | 23   | १९६ आश्युक्यूणिमायां शक्तवतम् ''                                             |

| अध्यायाः                         | विषयाः            |            |               |         | पत्राङ्काः | पृष्ठाङ्काः | हाः अध्यापाः विषयाः प्रशासाः प्रशासाः प्रशासाः                               |
|----------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| १९७ ब्रह्मकूर्च-( पश्चगव्य )ः    | र्णनम्            |            |               |         | 390        | 2           | २१३ जन्माप्तिविधायकं कार्तिकमासव्रतम् ३९३ १                                  |
| १९८ पूर्णिमामावास्यास दाद        |                   | हावतम्     |               | ••••    | "          | 1,          | . २१४ कार्विकीपूर्णमासीतः श्रावणीपर्यन्तं तृसिंहादिदेवपूजनव्रतविधानम्        |
| १९९ तिर्यग्योनिम्लेच्छदेशजन      | मनिवारकं मेष      | दिसंकान्सि | खु परशुराम    | कुष्णा- |            |             | २१५ फाल्गुनाचाश्रयुक्कुकुकादशीपु विधिवत्कृष्णकेशवादिवतकरणादिहं               |
| दिव्रतम् · · · · ·               | 7                 |            |               | ****    | 11         | 17          | लोके श्रेषगतिमत्कान्तिसमये च श्रीकृष्णस्मरणमान्नाति जनः ••••                 |
| २०० इष्टजात्यवाप्तिव्रतवर्णनम्   |                   | •••        | •••           |         | 1)         | 2           | २१६ फाल्युनपूर्णिमायां लक्ष्मीनारायणाविन्दुरात्रिक्षिणावस्यच्यं चैत्रवेशा-   |
| २०१ सत्कुलावाप्तिव्रतवर्णनम्     |                   |            | 4411          | •••     | "          | 11          | ख्वज्येष्रमासेषु च तथैवाभ्यच्यैकं पारणम्।आपाढश्रावणमाद्रपद्गाश्वन-           |
| २०२ रूपावाप्तित्रतवर्णनम्        |                   |            |               |         | "          | "           | मासेषु श्रिया सह श्रीघरं सम्यूज्य चन्द्रमसः यूजनेन द्वितीयं पारणस्।          |
| २०३ इह छावण्यमदमन्ते च स         | वर्गप्राप्तिकरं व | तम         |               | ••••    | ,,         | "           | कार्तिकादिमासेषु केश्वमचीयत्वा भृमिचन्द्रमसोः पूजनेन हतीर्यं                 |
| २०४ सौभाग्यविधायकवनम्            |                   |            |               |         | 393        | 2           | पारणम्। एतत्पारणत्रये प्रथमपारणे पश्चगव्यप्राशर्नं, द्वितीये कुशोदकं,        |
| २०५ आश्रयुक्मतिपद्मारम्यम        | सपर्यन्तमारो      | यसम्पदारि  | वर्द्ध कव्र त | धानम    | 11         | 11          | तृतीय स्याँशुतमञ्जलामीत नियमेन लक्ष्मीनारायणी सम्पूज्य नरी                   |
| २०६ ज्ञानबुद्धिविवर्द्धनं वैशाखा |                   |            |               |         | "          | ,,          | नेष्टैर्वियुज्यतेऽन्तकाले लभते च देवस्मृति मुक्तिश्च तत इति ३९४ १            |
| २०७ विद्यावाप्तिव्रतवर्णनम्      |                   | ••••       | ****          |         | ,,         | 2           | २१७ चैत्रकृष्णाष्टम्यासुपवासपुरस्मरं कृष्णदेवक्यी समर्च्य वेशाखज्येष्ठ-      |
| २०८ शीलमाप्तिवतवर्णनम्           |                   |            |               |         | 19         | ,,          | योख्रिमासिकपारणवृतस्त्रपनादिविधानेन नरस्मन्तानयुक्मदा स्यात् " २             |
| २०९ धर्मप्राप्तिकरं श्रावणमासव   | तम                |            | twin :        |         | "          | "           | ३१८ हरिकायनप्रजोधनयोर्प्रध्ये दशाहत्रतासिधाराव्रतनिरूपणम् '' ''              |
| २१० धनमाप्तिकरं सङ्गर्भणदेवव्रत  |                   |            | 100E          | 4010    | "          | 17          | २१९ भाद्रशुक्कदाद्श्यां प्रारम्य यावद्रत्तरं द्वाद्शीष्वनंतत्रतवर्णनम् ३९५ १ |
| २११ लक्ष्मीपाप्तिकरं ज्येष्ठमासः | ातम               | 104        |               |         | "          | 11          | २२० पौपशुक्कदादशीतो वर्षपयन्तं प्रतिद्वादशीपु जनाईनार्चनदानगोसूत्र-          |
| २१२ भोगावाप्तिकरमापाडमास         |                   |            | •:            |         | 393        | 9           | प्राज्ञनादिविधानम्                                                           |

f

| 229 | चैत्रशुक्रमातिपदादी ब्रह्मा      | वेवेवाचा ३   | में बादकर्क प    | स् <b>न्य</b> |       | 399 | 2   |      | र्जान्वादिनियमपुर    | स्सरमाचार      |                    |               | 1             |  | ४०२  |     |
|-----|----------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------|-----|-----|------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--|------|-----|
|     | रोचेषु मासोपवासफलनिक             |              | regreen 2        |               |       | 399 | "   | 238  | महापातकोपपातक        |                |                    | यश्चित्तवर्णन |               |  | 800  |     |
|     | तत्तनक्षत्रेषु तत्तद्देवादिपूजन  | 10033000     |                  |               |       | 396 | "   |      | रहस्यमायश्चित्तनिव   |                |                    |               |               |  | 850  | 510 |
|     | अष्टावकदिक्संवादे तथा स्र        |              | देवर्णनं भाग     | वेण मुनिन     | ाड्य- |     | 1   | २३६  | पापनाशकप्राजापत      | यादिकुच्छ      | वर्णनम्            |               |               |  | 77   |     |
|     | वकाय स्वसुताया दिशो दा           | नश्च         | ····             |               | ***   | 399 | 9   | २३७  | दानतपोवृद्धसेवादि    | कर्मद्वारा     | मोगिते <b>ज</b> स् | वमाज्ञादिफ    | <b>उकथनम्</b> |  | 888  |     |
| 79  | पुरुषस्काविधानेन संवत्सरप        | र्यन्तं इंस  | र्वक्षपजनार्दन   | पूजनवतम्      |       | 800 | **  | 365  | निधनस्चकारिष्टयं     | ोगवर्णनम्      |                    |               |               |  | ४१२  |     |
| 24  | कृतयुगस्यान्ते दाम्पत्यव्यव      | हारप्रवृत्ते | र्गेभद्रेपादिदोष | गाकुछे छोके   | इंस-  |     |     | 239  | अज्ञानदोपाज्ञानफ     | ञानि           |                    |               |               |  | 885  |     |
|     | रूपिनारायणेन मुन्यतुरोधेन        | ज्ञानोपदे    | शकरणमतिज्ञ       | तम्           |       | 11  | ٠,  | 4.7  | पापफळदु:खवर्णन       |                | ****               |               | ****          |  | 12   |     |
|     |                                  | अथ हं        | सगीता ।          | 100 1 160     |       | X   | 100 | 288  | कामासक्तनिन्दाध      | र्मार्थपूर्वकव | तामसेवने <b>न</b>  | सुखम्         |               |  | "    | 4   |
| २७  | वर्णधर्मवर्णनम्                  | • • • • •    | ****             |               |       |     | ٦.  | 282  | चश्रलं लक्ष्मीस्वभ   | वं निश्च       | त्य तत्माप्ती      | न हब्येत्     |               |  | 888  |     |
| 26  | ब्रह्मचर्यपालन्युरस्सरं वेद्स्वं | ोकरणादन      | वामरणाहुरु       | छे वासो गृह   | श्रम- |     |     | 283  | मानदोषवर्णनम्        |                |                    |               |               |  | 11 . |     |
|     | स्वीकृतिर्वा                     | A            |                  | · · · ·       |       |     | .,  | 288  | मददोपवर्णनम्         |                |                    |               | ,             |  | ٠,   | •   |
|     | गृहस्थधर्मवर्णनम्                |              | •••              | •••           |       | ८०१ | 5.  | 284  | <b>छोभदोषवर्णनम्</b> | ****           |                    |               |               |  | 29   |     |
|     | भक्षामक्ष्यवर्णनम्               |              |                  |               | ****  |     | ••  | २४६  | क्रोधदोपवर्णनम्      | •••            | ***                |               |               |  | . "  | ,   |
|     | द्रव्यश्चिवर्णनमसङ्गे मलम        | चादीनां ।    | परिगणनम्         |               |       |     | 3   | २४७  | नास्तिक्यस्य गुरुत   | रपापवर्णन      | म्                 |               | ****          |  | 1)   | ,   |
|     | आशीचविधिवर्णनम्                  | ****         |                  |               |       |     | -,  |      | अहङ्कारस्य सर्वनाः   |                |                    |               |               |  | 884  | 1   |
| 33  | इस्ते दैवादितीर्थानि जपा         | दिकाले       | मनः प्रणिधान     | मग्निकार्यादा | वन्त- |     |     | 5.86 | शौचवर्णनम्           |                |                    |               |               |  | 11   | ,   |

| अध्यायाः                      | विपया: |      |      |      | पत्राङ्काः ! | श्वाद्धाः | अध्यायाः ,                  | विषयाः     |      | :        | पत्राङ्काः पृष्टाः | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------------------------|--------|------|------|------|--------------|-----------|-----------------------------|------------|------|----------|--------------------|---------------------------------------|
| २५० अज्ञीचदोषाः               |        |      |      |      | 889          | 8.        | २६७ शूरशीर्यवर्णनम्         |            |      |          | 850                | 3                                     |
|                               |        | •••• |      |      | "            | 2         | २६८ अहिंसागुणहिंसादोषवा     | र्गने      | •••• |          | '82?               | 3                                     |
|                               |        |      |      |      | ४१६          | 8         | २६९ क्षमाग्रुणवर्णनम्       |            |      | ****     | ••• "              | 88                                    |
| २५३ कायवाङ्मनोजनितपा          |        |      |      |      | "            | 2         | २७० कृतज्ञता (आनृशंस्य)     | गुणवर्णनम् | **** |          | "                  | .,                                    |
| २५४ ज्ञानमहत्त्ववर्णनम्       |        |      |      |      | ४१७          | "         | २७१ आचारगुणवर्णनम्          |            |      |          | ४२२                | 7 6                                   |
| ३ १५५ धर्ममशंसावर्णनम्        |        |      |      |      | "            | "         | २७२ शीचप्रशंसा              |            |      | Same and | ,"                 | "                                     |
| १५६ गुरुश्रृश्वामाहात्म्यम्   |        | •••• |      | •••• | 288          | 8         | २७३ तीर्थानुसरणमशंसनम्      |            |      |          | 100 ag             | 3                                     |
| ३५७ स्वाध्यायमशंसा            |        |      |      |      | 11           | "         | २७४ उपवासम्रशंसावर्णनम्     | •••        |      |          | "                  | "                                     |
| १५८ ब्रह्मचर्यप्रशंसावर्णनस्  |        |      |      |      | . 11         | 2         | २७५ मनःशीचनिरूपणम्          |            |      |          | ४२३                | 3                                     |
| २५९ सन्तानपशंसा               |        |      |      |      | 11           | ",        | २७६ श्रद्धावर्णनम्          |            |      |          | "                  | 7 8                                   |
| र्षं कीर्तिमशंसावर्णनम्       |        |      |      |      | - 11         | ំរា -     | २७७ स्नानमाहात्म्यवर्णनम्   |            |      |          | 11                 | ''                                    |
| २६१ यशःप्रशंसावर्णनम्         |        | in.  |      |      | 11           | 777:      | २७८ जपप्रशंसावर्णनम्        |            |      |          | 828                | 3                                     |
| १६२ यहमशंसावर्णनम्            |        |      |      |      | ४१९          | 3         | २७९ जलान्तर्जपमाहात्म्यवर्ण | नम्        |      |          | ine. 33            | 3                                     |
| २६३ शीलप्रशंसावर्णनम्         |        |      | 4141 | **** | "            | 11,       | २८० प्राणायाममाहात्म्यवर्ण  | तम्        |      |          | "                  | "                                     |
| १६४ दम ( जितेन्द्रियत्व ) प्र |        |      |      | •••• | 11           | 39        | २८१ प्रत्याहारवर्णनम्       |            |      |          | · 31.              | "                                     |
| २६५ सत्यप्रशंसावर्णनम्        |        | **** |      | **** | ,,           | 3         | २८२ धारणानिक्रपणम्          |            |      |          | ४२५                | . 5                                   |
| ३६६ तपःमशंसावर्णनम्           |        |      |      |      | 33           | "         | २८३ ध्यानवर्णनम्            |            |      |          | "                  | " 3                                   |

| २८४ समाधिनिकपणं सफलम्                                                | 820   | 9 8  | २९९ तामसादिभेदेन पुण्यफलोपदेशः, शुक्लकृष्णशक्लादिभेदेन धनवि-             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| २८५ व्यवसायवर्णनम्                                                   | ४२    | ६१   | चारश्च ४३१                                                               |
| २८६ संकल्पवर्णनम्                                                    | . "   | ",   | ३०० दानकालसम्प्रदानफलादिकथनम् ४३२                                        |
| २८७ होमविधिवर्णनम्                                                   | . "   | , ,1 | ३०१ प्रतिप्राह्मपदार्थप्रतिग्रहसमयतद्देवतादिवर्णनम् ''                   |
| २८८ देवपितृपूजाफलवर्णनम्                                             | . ,   | . 3  | ३०२ अभयप्रदानप्रशंसावर्णनम् ४३३                                          |
| २८९ अतिथिपूजामहत्त्वकथनम्                                            | . 820 | 9 9  | ३०३ वेदोपवेदवेदाङ्गधर्मशास्त्राद्यध्यापनस्य दुस्सङ्गीनवारणस्य च फलम् ४३४ |
| २९० ब्राह्मणमहत्त्ववर्णनपुरस्सरं तच्छुश्रूपणफलम्                     | . 320 | 8 3  | ३०४ कन्यादानफलम् '''                                                     |
| २९१ गोमइस्त्रपदर्शनपुरस्सरं तच्छुश्रुपणम्                            | . 11  | 3    | ३०५ आरामजलाशयदेवालयादिविशिष्टोपकारकमूमेविविधान्नरत्नाकरभु-               |
| २९२ दयामहस्ववर्णनम्                                                  | ४२९   | 3 8  | वश्च दाने फलानि ४३५                                                      |
| २९३ दाक्षिण्यनिरूपणम्,                                               | . 11  | 3    | ३०६ गोप्रदानक्षीरपरमान्नादिफलनिरूपणम् "                                  |
| २९४ प्रियंवद्मज्ञंसा                                                 | . "   | "    | ३०७ घृतघेनुकरपवर्णनम् ४३७                                                |
| २९५ आलस्यदोपमकटनपुरस्सरं यत्नस्य कार्यसाधकतावर्णनम्                  | . 1,  | "    | ३०८ तिल्धेनुविधिदानवर्णनम् '''                                           |
| २९६ उदकमहत्त्वप्रदर्शनपुरस्सरं तडागादिनिर्माणफलम्                    | . 19  | 11   | ३०९ जलधेनुविधिदानवर्णनम् ४३८                                             |
| २९७ वृक्षारोषणपुष्पफलारामादिनिर्माणकर्नृणां तत्तल्लोके सुखनिवासः     |       |      | ३१० सुवर्णरत्नादिविधिनिरूपणम् "                                          |
| निरूपणम्                                                             | . 830 | , 8  | ३११ आसनश्च्यावितानच्छत्रोपानद्रथादिदानफळवर्णनम् "                        |
| २९८ प्रपानिर्माणतज्जलाभ्यां पथिकतारिजानितानि प्रपाकर्त्वपचारकर्त्रीः | -     |      | ३१२ वृवाहशिविकादासदास्यादिदानमाहात्म्यम् ४३९                             |
| फुछानि                                                               | . 838 | 7    | ३१३ रूपलावण्यधनसीभाग्यादिमद्श्रीमकार्पासाविकादिवस्त्रदानवर्णनम्          |

| अध्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | पत्राङ्काः                              | मुखाङ्काः                               | अध्याया        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पत्राङ्काः पृष्ठ                                                                                                                                         | - 19                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| ३१४ स्पंगन्यवंशः णंनस् जानस्य माह् इस्य प्राणानामस्य दानस्य माह् ३१६ पात्रविशेषेण ३१७ कालविशेषे व ३१८ सदानकृष्टं नर ३१० चेत्राविद्र्राणम् ३२० चेत्राविद्र्राणम् ३२० चेत्राविद्र्राणम् ३२० चेत्राविद्र्राणम् ३२० चेत्राविद्राणम् ३२० चेत्राविद्राणम् ३२२ गुर्वविधिपूजन दिमाप्तितच्छो ३२२ पात्रवत्यादिक् ३२३ वर्णानां स्वेस्वे ३२४ कुळश्रेण्याद्यह इत्त्व्शन्वणं | तत्रव्रवर्षणनम्<br>सु डाव्द्वीषु च व्रतोपवासदानादिफलवर्णः<br>एवासचित्रवस्त्रदानादिष्ठरस्सरं नक्तैकभक्ता<br>व्रविचानम्<br>तपश्चरणादिना यमक्कवेरादिस्यादिलोकेषु ।<br>कानन्दान्तुभवादिवर्णनम् '<br>धर्मे स्थापनादिराजधर्मनिरूपणम्<br>धर्मे स्थापनादिराजधर्मनिरूपणम्<br>धिकृतगणनियोगपुरस्सरं विद्वद्वाद्मणैः सह | ्विशेषेणाज्ञ-<br>स्य<br>नम्<br>विहेनियमपा-<br><br>प्रतिष्ठासुखा- | ARE<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | \$ <b>?</b> \$ | व्यवद्दारेषु पौरुषिद्ध्यानीर्नणंध्यार्लिक्तसाक्षिभेदेन द्विषयं<br>राजसाक्षिकससाक्षिकस्वद्दस्तिल्कितभेदेविष्यं तत्र ११<br>लेल्वेनेन सिद्धिलेल्यस्य सोपध्ये दिध्याद्यैल्यस्था<br>कृताकुतभेदेन साक्षिणामेकादशिवधात, पूर्वपक्षिणः साम्नि<br>प्रश्नाः, साक्षिभेदस्विधाक्षिणोर्निपेषः, नृपितिश्चिरियशोर्<br>साक्ष्यनिपेषः, आप्तानां सर्ववर्णेषु साक्ष्रस्य देवद्विजादिस्ति<br>सुस्तेन पूर्वोद्धे सशीचं साक्ष्मिदणस्, साक्ष्यरम्भे श्राह्म<br>सत्यादिना शपनम् | भाष्ठ पूर्व<br>भ्रेषाधीनां<br>भाष्ट्रदर-<br>भणादीनां<br>४४०<br>ता, विम-<br>तम, राज्ञा<br>पु. तुळा-<br>पुपविष्टस्य<br>"<br>स्पोर्वण्डों,<br>प्रा व्यक्षि- | A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 1199 |

|    | र्यायाश्च व्ण्डः। ऋतुमत्या भन्नेंऽप्रतिपादिताया वर्षत्रयात्स्वयं विवाहा- |      |      | ३३७ सीमाविवादे सामन्तरथविरगोपकृपकादिद्वारा तन्निर्णयः, सम्यश्रत्रेषु       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | धिकारः।                                                                  | ४५०  | 3    | सस्यनाशकमहिपादीनां स्वामिषु दण्डकल्पना " २                                 |
| 90 | औरसादिद्वादशविधपुरत्राणां पितृरिक्याधिकारः, प्रतिलोमजानां                |      |      | ३३८ धर्मार्थकामसूर्छ धर्न नृणां बहिश्चराः प्राणास्तद्धतृत्राजा धातयेत्,    |
|    | जडान्धादीनाश्च भरणमात्रं, पतितानामनधिकारः, क्रमागतसूर्यादी               |      |      | ब्राह्मणांस्तु स्वराष्ट्राद्विवासयेत्, महापातिकसाइसिकादीनवश्यं             |
|    | पितापुत्रमोस्तुल्याधिकारः, पित्रूव्यं विभागे मातापि समाज्ञभागिनी,        |      |      | . दण्डयेत् ' ?                                                             |
|    | बाह्मणादीनां क्षत्रियादिपुत्राणामंश्रविभागः, अपुत्रधनभाजां निर्देशः,     | - 30 |      | ३३९ आत्मनो वलीपिलतमपत्यस्य चापत्यं वीक्ष्य गृही वानप्रत्थमाश्र-            |
|    | लीधनन्तद्धिकारिनिरूपणश्च                                                 | 348  | 5    | येत्, तत्र च सभायां निर्भायो वा निरयमग्रीनुपाचरन्वन्येन च कन्द             |
| 14 | ऋणादानमस्री चोत्तमणायाधमणीन धर्न सबुद्धचबुद्धि वा यथानि-                 |      |      | मूलादिना वर्तयन्देविषत्रतिथीन्यजन्यथावलम्पश्चान्नितपश्चरणादिना-            |
|    | यमं देवम्, दंवराजदोषाहते चाधिमोक्ता सन्नृद्धिराधिदेवः, एकस्या-           |      |      | कार्छ नयेत्। प्रामाद्वाष्टी प्रासानानीयाश्नीयाद्वाभे न विषीदेह्वाभे चन     |
|    | घिमन्यस्मे दातुः प्राणदण्डः, पश्चादिचेतनाधौ नष्टेऽपि धनिनोऽ-             |      |      | हृष्येदिस्यादिवानप्रस्थधर्मेण दुष्करन्तपः द्वर्यात् ४५५ व                  |
|    | श्रतिः, हिरण्यपश्चादिषु वृद्धिनियमः, त्रिपुरुषपर्यन्तमृणदानम्, प्राति-   |      |      | ३४० आयुषश्चतुर्चेन्त्ये भागे यतिधर्ममाश्रयेत्, तत्र चेष्टिपुरस्तरमग्नीना-  |
|    | भाव्ये ऋणदानव्यवस्था, अशक्तीं कर्मकरणम्,                                 | 898  | 3    | त्माने समारोप्य ब्रह्माश्रमी भवेत् । रसास्वादछम्पटी न स्यात्,              |
|    | निक्षेपरक्षावर्णनेन याचितान्याहितावीनामिए गतार्थता                       | ४५३  | 8    | कर्मनाङ्मनोदण्डवान्भवेत्, 'दृष्टिपूर्तं न्यसेत्पादं वस्तपूर्तं जळं पिवेत्, |
| 73 | सम्भूयसमुत्याने शयब्ययमृद्धचनुसारमंश्करपना                               | 1,   | "    | सत्य पूर्वा वदेदाणीं मनः पूर्वसमाचरेत् ।, शत्रुमित्रादिषु समानभावं         |
| 38 | काञ्देशकर्मावधिककर्मकरश्रतिद् ।नादिनियमः                                 | 1,   | , 11 | क्रपांच गा                                                                 |
|    | क्रयविक्रयनियमनिर्णयः                                                    | ४५५  | 8    | ३४१ विष्णुमाश्रित्य कृतानां धर्माणां फलवस्वम्, तत्स्मरणकीर्तनादिभ-         |
| 34 | पाषण्डनेगमादिविभागवर्णनम्                                                | 3,9  | 19   | क्तियोगस्य सर्वार्थसाधकत्वम्, देवाल्बिक्षमाय तहतपरमाणुसंख्या-              |

| अध्यायाः                                                                                                       | ाः विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त्राङ्काः पृष्ठाङ्काः | अध्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                   | विषयाः                                                       | Yai                                                                                                                                                                                                                                                      | द्धाः श्रष्ठाद्ध                       | - 3                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| हैं हैं हैं हैं हैं कि स्वाधित के कि स्व | ब्दसइस्तर्यन्तं स्वगंलोके पूज्यते देवालयकृत । काष्ठाइमलौहताम्न- रौप्यरलनिर्मितप्रासादे विष्णुप्रतिमापुलनंऽनन्तपुण्यम् । देवमासादे सुधासंस्कार—चित्रकरण—गीतवाधनृत्यकरण—प्रेक्षणीयप्रदानाभ्यर्य- नाभ्युक्षण—सम्मार्जनोपलेपन—पुष्पोपचय—जीणोद्धार—कर्तिन— सहस्रनामोज्ञागणपूर्वकस्तवन—चतुर्वेदोक्तप्रकाराभिष्टवन-भक्तिभावपु- र्णस्यरचितस्यवस्तवन—तन्माहात्म्यप्रतिपादकपुस्तकवितरण—तह्नके- म्मस्तन्माहात्म्यश्रावण—तदाल्यं शंख्यण्याकिकिर्णापताकादिमदान- विविधपुष्पसम्लकृतवाटिकापुष्कारिण्यादिनिर्माणेरसङ्ख्यपुण्यकल- भाक्त्वय । वृद्यविधमहापूज्या सकामस्यानन्तकालपरिमितस्रस्त्रभो- गावासावपि न ताद्यभगवत्तोषो याद्धः निष्कामस्येति | ४५६ १<br>४६३ २        | हरिर्वाह्रमेकं बलहानिश्र बाँग खाँग ३४४ कश्यपकृतिः ३४५ वैच्छान्यपरा ३४६ वैच्छान्यपरा ३४५ विच्छाना वः ३४५ विश्रक्त वातः ३४५ विश्रक्त वातः ३५६ विश्रक्त वातः ३५६ विश्रक्त वातः ३५६ विश्रक्तपदिः ३५१ वेश्यक्तपदिः ३५१ वेश्यक्तपदिः ३५१ वेश्यक्तपदिः ३५१ त्रहण् | ाज्ञो ( उपरिचरवसोः ) रक्षाव<br>जिताविद्यावर्णनपुरस्सरं वसुकृ | स्य ताध्यस्य पक्षशातन  ता कोऽई बराक इति गतग-  स्रस्मपरिमितबल्मदायि  णंनम्  जनम्  प्रणापमानवर्जनोपदेशकथनम्  र  हान्मानसीसिद्धमाप्तिश्च  हो इस्तमितस्मण्डलं निर्माय  वेतश्वरापत्रकाणकोपर्यक्म-  डले परमपुरुषमोङ्कारं विन्य-  वास्नुदेवसंकर्पणादीन्न्यसेत्, | ************************************** | ************************************** |

•

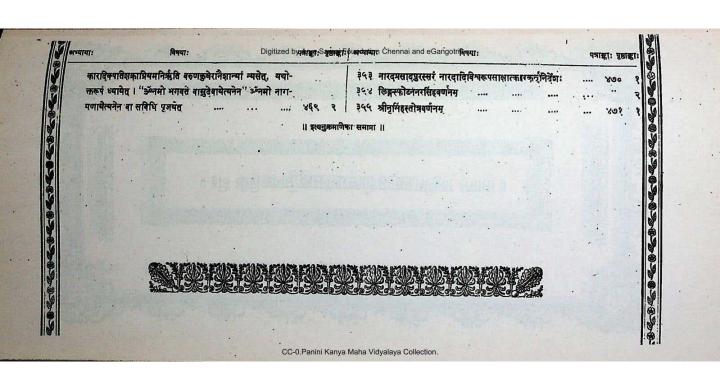